

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 793)
10.51
30.639

20.48

| ी ७-४१<br>पुस्तकालय<br>गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय<br>विषय संख्या आगत नं ॰ ः<br>लेखक |                 |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| दिनांक                                                                                 | सदस्य<br>संख्या | दिनाँक | सदस्य<br>संख्या |
| TOSA MINES FASCE                                                                       | A STAN          |        |                 |

## पुस्तकालय

# गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार वर्ग संख्या 20.48 आगत संख्या 36, 538

पुस्तक—वितरण की तिथि नीचे अंकित हैं। इस तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब— दण्ड लगेगा ।

ब्राह्मण-य वाहुः।

)। चित्त-कीदशस्य। स्य ॥

० ॥
चिन्तव चिन्तव गनत्वाख्यं
चिन्ताख्यं

मूह्रं स्थानं मृग-तारिसं-जेतारिसं-जेतारिसं-द्वार्थं तार्थं प्रमुख्याम् यमव्यंपनाषु यमव्यंपनाषु तेन शरेणाकारि व्यसु मुनिमिथुनं गतायुरेणाकारि । तत्र यमाभो गहनं शापं मुनिरमुचदसुसमाभोगहनम् ॥ १३॥

तेन पाण्डुना राज्ञा मुनिमिथुनं जायापतिरूपं स्वेच्छया लीलार्थमेणाकारि एणश्च एणी च तावेणो तदाकारयुक्तं शरेणेषुणा व्यसु विगतप्राणमकारि कृतम् । स च मुनिर्यमा-भोऽतिक्रोधनत्वाद्यमतुल्यो गहनं विषमं शापमसुसमाभोगहनमसुसमायाः प्रियतमाया भोगं हन्तीत्यसुसमाभोगहा तं तादशं शापं तत्र पाण्डावमुचद्विसर्जयामास ॥

स च भर्तव्यजनस्य त्यागं कृत्वा तथा सितव्यजनस्य । अरतो रामाभोगे पाण्डुःश्वके तपांसि रामाभोऽगे ॥ १४ ॥

स च पण्डुर्नृपो भर्तव्यजनस्य पोष्यजनस्य त्यागं कृत्वा तथा सितव्यजनस्य सितचा-मरस्य च त्यागं कृत्वा । अतिविरक्ततयेत्वर्थः । रामाभोगे कान्ताया भोगेऽरतोऽलग्नः । शापभयात् । अगे पर्वते तपांसि चक्रे । कीहशः । रामाभो रामचन्द्रतुल्यः ॥

श्रितप्रमाद्रीशान्तं पाण्डुं कुन्ती तथैव माद्री शान्तम् । तं मतीरं भार्ये न कदाचिज्जहतुरभिमतारम्भार्ये ॥ १९॥

कुन्ती तथा माद्री चोमे भार्ये तं भर्तारं पाण्डुं कदाचित्र जहतुः । कीदशम् । श्रित-परमाद्रीशान्तं श्रितः परमस्य पुण्यस्याद्रीशस्य पर्वतश्रेष्ठस्य शतश्र्वकाख्यस्यान्तो येन तम् । पुनः कीदशम् । शान्तं विरक्तम् । किंविशिष्टे भार्ये । अभिमतः पुण्य आरम्भः कार्या-रम्शो ययोस्ते । तादशे च आर्ये च साध्व्या च ते ॥

अपि च सुतापे तेन स्थितं सदा पाण्डुना सुतापेतेन । रविफलेहा नाम नृणां जातिमक्तत्वा पितामहानामनृणाम् ॥ १६ ॥

ापि चेति प्रागुक्तसमुचये । तेन पाण्डुनृपेण सुतापेतेन पुत्ररहितेन सता(दा) सुतापे सुष्ठु तप्पाः संतापस्तिसमन् स्थितम् । अत्र स्मृतिवाक्यगर्भे हेतुमाह—विफलेहेत्यादि । नाग्ने विश्वये आगमे वा । नृणां मनुष्याणामीहा चेष्टा व्यवहारः शरीरयात्रादिविफला किन्स् हेता । किं कृत्वा । पितामहानां जाति वंशरूपामनृणामृणरहितामकृत्वा । 'पुत्रे वता । पितृक्रणान्मुक्तिः' इत्यागमः ॥

सततं साशं सन्तं क्षेत्रजमुत्पादयेति सा शंसन्तम्।

निजगाद कलं कान्तं कुन्ती द्धती मनो मद्कलङ्कान्तम् ॥ १७॥ विद्वित कुन्ती राज्ञी 'क्षेत्रजं सुतमुत्पादय' इति शंसन्तं कान्तं प्रियं निजगादोचे। विद्युत कुन्ती राज्ञी 'क्षेत्रजं सुतमुत्पादय' इति शंसन्तं कान्तं प्रियं निजगादोचे। विद्युत कलं मधुरम् । कीहशी कुन्ती । मनो दधती । कीहशं मनः । मदकलङ्कान्तं क्षर । इहंकार एव कलङ्कस्तस्यान्तो यिस्मस्तत् । कान्तं कीहशम् । साशं सहाशया विद्यते स्वताहशम् । पुनः कीहशम् । सन्तं साधुम् । कदा । सततं सदैव ॥

नरवर विप्रवरेण प्राप्तो मन्त्रो मया भुवि प्रवरेण । स्यादमुना मम वर्थं दैवतमिखलं कृतावनाममवर्थम् ॥ १८॥ मुदितविनायकमित्रा सेत्युक्तवा चोदितार्चनाय कमित्रा । यमपवमानमघोनां पूजामाधत्त सबहुमानमघोनाम् ॥ १९॥

(युग्मम्)

हे नरवर राजन्, भुवि भूमो प्रवरेण महाहेण विप्रवरेण दुर्वासोमुनिना का(क)रणेन मया मन्त्रः प्राप्तः । अमुना तद्त्तेन मन्त्रेण ममाखिलं दैवतं कृतावनामं कृतोऽवनाम उपस्थितियेन तद्वर्यं वर्यं स्याद्भविता ॥ सा कुन्ती इति पूर्वोक्तमुक्त्वा मुदितविनायक- मित्रा मुदितः संतुष्टीकृतो विनायको गणपतिः मित्रः सूर्यध्य यया तादशी कमित्रा भर्ता अर्चनाय मुनीध्वरप्राप्तमन्त्राचनार्थं चोदिता प्रोरेता सती यमपवमानमघोनां यमवाध्वि- न्द्राणां सबहुमानं बहुपूजाविधानेन सह आधत्त कृतवती । पूजां कीदशीम् । अघोनाम् अघेन कलङ्केनोनां हीनाम् । विमलामित्यर्थः ॥

धर्मात्परमत्यन्तं युधिष्ठिरं नाम धर्मपरमत्यन्तम् । भीमं च मरुत्तनयं पार्थे शकादवाप च मरुत्तनयम् ॥ २०॥

सा कुन्ती धर्मायोगमूर्तिधराद्धमीदत्यन्तं धर्मपरं युधिष्ठिरं नाम तनयमवाप । कीद-शम् । परमत्यन्तं पर उत्कृष्टो मत्यन्तो बुद्धिनश्चयो यस्य स तम् । तथा च महाभारते आदिपर्वणि संभवे—'प्रयुक्ता सा तु धर्मण योगमूर्तिधरेण वै । लेभे पुत्रं वरारोहा सर्वे गण-भृतां वरम् ॥' इति । सा कुन्ती भीमं महत्तनयं वायुसुतमवाप । तथा—शकादिखा-त्पार्थमर्जुनमवाप । किंभूतमर्जुनम् । महत्तनयं महत्तस्य महत्तनाम्रो राज्ञ इव नयो स्य स तादशम् ॥

मुदितमना देवाभ्यामश्चिभ्यां तदनुशासनादेवाभ्याम् । सुल्लितमितराजनयन्नकुलं सहदेवमनुजमितराजनयम् ॥ २१॥

इतरान्या माद्री मुदितमनाः सती तदनुशासनादेव आभ्यामिश्वभ्यां काश्वाससुलिलं सुमनोहरं नकुलं तनयमजनयत् । सहदेवं चानुजं कनिष्ठमजनयत् जिमत्यनेन यमलावजनयदित्यर्थः । कीदशं नकुलम् । इतराजनयम् इतो ज्ञातो राजनीतियेन स तादशम् । सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्थाः ॥

इत्यं राजा तेषु प्रकाममुदितो मुनेगिरा जातेषु ।

अहरन्माद्या वासः स कदाचित्कुसुमितद्वमाद्यावासः ॥ २२ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण मुनिगिरा श्रीदुर्वासोमुनिवचसा तेषु युधिष्ठिरादिषु जातेषु त प्रकाममतीव मुदितः कदाचित्कुसुमितद्रुमाद्यावासः कुसुमिता द्रुमा यस्मिन्स कुसु द्रुमस्तादशश्चासावदिः पर्वतः स आवासो यस्य तादक् । कुसुमितद्रुमेत्यनेन रतेति वरवं द्योतयति । अनेन चोन्मदमदनो विस्मृतापहार्यो सुनिशापोऽपि जात इत्यर्थः । ता-दशः सन् माद्या माद्रीनामराज्ञ्या वासो वस्त्रमहरत् तां नग्नीचकार । तया सह रह-थिक्रीडेत्यर्थः ॥

मुनिशापाशन्या स न्यपतच प्राप्तकालपाशन्यासः।

तत्र मृतेऽविनेषे तु स्निग्धाः सुद्धदोऽध्यविन पेतुः (?) ॥ २३ ॥

स नृपः पाण्डुर्मुनिशापाशन्या मुनिशाप एवाशनिर्वज्ञस्तया । 'अशनिर्द्धयोः' इति वचनात्त्रीत्वमिष । यथाहं मैथुनसमये भवता मोहात्संहारितः, तथा चेत्वमिष सह स्त्रिया
मैथुनं कुरुषे मत्सदृशीमवस्थां प्राप्त्यसे इति मुनिशापवज्रेण न्यपत्तत् । कीदृशः । प्राप्तकालपाशन्यासः प्राप्तः कालपाशस्य यमपाशस्य न्यासो येन । तु पक्षान्तरे । तत्रावनिषे
अविन भूमि पातीत्यवनिष्कतिस्मन्नवनिषे राशि मृते सति । स्निग्धाः सस्नेहाः सुहृदो
मित्राणि तानि अध्यवनि भूमौ पेतुः । दुःखेनेत्यर्थः ।अत्रापि 'पेतुः' इति विसर्जनीयाभावेऽपि यमके न दोषः ॥

अथ विधिना विप्राणां पितुस्तनुं पाण्डुनन्दना विप्राणाम्।

प्रणिद्ध्रराशु चितायां निरता तद्यक्तया धुरा शुचितायाम् ॥ २४ ॥ अथानन्दर पाण्डुनन्दना युधिष्ठिरादयो विप्राणां विगतप्राणां पितुर्जनकस्य तनुं वि-प्राणां विधिना ब्राह्मणोक्तविधिना आशु शीघ्रं चितायां प्रणिद्धुः । अग्निसंस्कारायेत्यर्थः । कीदशाः पाण्डुनन्दनाः । तेषु शुचिषु जनेषु युक्ता या घूर्ण्यत्वं तया शुचितायां पवि- त्रत्वं निरताः ॥

तत्र शुभानुचितायां पपात माद्री च चित्रभानुचितायाम् । रमते नाकमितारं मृतमप्यन्वेति याङ्गना कमितारम् ॥ २५॥

्रिद्री राज्ञी ग्रुभा सुकुमाराङ्गी अनुचितायां तदयोग्यायां चित्रभानुचितायामित्रिचि-तायां रिपुस्स च । अत्र माद्याः कनिष्ठिश्चियोऽपि प्राक्पत्यनुगमनं स्वभर्त्टमरणहेतुत्वात्तस्याः । अत्रार्वे रिम्हृतिवाक्यगर्भमाह—सा अङ्गना अरं शीघ्रं नाकं स्वर्गमिता गता रमते क्रीक्ष्यः । सा केत्याह—मृतमपीति । याङ्गना मृतमपि कमितारमन्वेति ॥

वत्। अथ स यदा पाण्डुरयात्रिदिवं कीर्त्या चकासदापाण्डुरया।

चेतोभूपरिभूतस्तदैव पार्थो गिरिप्रभूपरिभूतः ॥ २६ ॥

अथानन्तरमापाण्डुरया आ समन्तात्पाण्डुरया कीर्त्या चकासच्छोभमानः स पाण्डुर्यदा त्रिर्व स्वर्गमयाद्रतः । किविशिष्टः । चेतोभूपिरभूतश्चेतोभुवा कामेन परिभूतः माद्री-विष् त्रित्तुरागोत्पन्नेन परिभूतः । तदैव पार्थो युधिष्ठिरो गिरिप्रभूपिर गिरीन्द्रस्य शतश्च- क्षरे । । तत्र यात इत्यर्थः ॥

े. 'कीर्त्या च चकास' इति करमीरपुस्तके.

#### काव्यमाला ।

सकरुणमम्बालतया कृतावलम्बोऽनुजैः समं बालतया । कुरुसेनागोपपदं पुरं मुनीन्द्रैरनायि नागोपपदम् ॥ २७ ॥

1

अम्बा तित्पतामही सैव लता दुःखितत्वेनातिकृशत्वात् । तया कृतावलम्बः कृतो-ऽवलम्बो यस्य स युधिष्ठिरो बालतया बालत्वेनानुजैर्भीमादिभिः सह नागोपपदं पुरं वार-णावतं नगरं मुनीन्द्रैर्व्यासादिभिः कर्त्वभिरनायि नीतः । पुरं किंभूतम् । कुरुसेनागोपाः कुरुसेनारक्षकाः कुरुश्रेष्ठास्तेषां पदं स्थानम् ॥

यस्य च महितमुदन्तं दुरितौघविघातहेतुमहितमुदन्तम् । जगतां मङ्गलदमृतं मुनिवचनमवोचदुत्तमं गलदमृतम् ॥ २८॥

(युग्मम्)

स युधिष्ठिरः कः । उत्तमं गलदमृतं स्रवत्पीयूषं मुनिवचनं कर्तृ यस्य युधिष्ठिरस्य म-हितं पूजितम् उदन्तं कीर्तिरूपमवोचदकथयत् । किविशिष्टमुदन्तम् । दुरितौघस्य वि-घाते हेतुम् । पुनश्च किभूतम् । अहितमुदन्तमहितानां शत्रूणां या मुत् प्रीतिस्तस्या अन्तस्तम् । [जगतां मङ्गलदं कल्याणकारकम् । ऋतं सत्यम्] ॥ युगमम् ॥

अथ कुरुराजकुमारैः स्वगुणजितस्कन्ददिनकराजकुमारैः । १

अथानन्तरं कुरुराजकुमारैर्युधिष्ठिरादिभिः स्वगुणैर्जितः स्कन्दः कुमारः, दिनकरः सूर्यः, अजो विष्णुः, कुः पृथ्वी, मारः कामश्र रूपेण यस्ते ताहरौरार्याभ्यां महनीयाभ्यां द्रोणकृपाचार्याभ्यां द्रोणाचार्यकृपाचार्याभ्यां सकाशात् महास्रं प्रापि लब्धम् । गुरुकृपा च महती कृपा च प्रापि । तदीयकृपया महास्रविद्या तैरवगतेत्वर्थः ॥

गुणसमुदायादेषु प्राप्तयशस्केषु पाण्डुदायादेषु ।

सुबलसुतातनयानां प्रद्वेषोऽभूनिरस्ततातनयानाम् ॥ ३०॥

एषु पाण्डुदायादेषु पाण्डुतनयेषु । 'दायादौ सुतवान्धवौ' इत्यमरः । प्रार्ह्मिसादावगतास्त्रविद्याकुशळत्वेन प्राप्तकीतिषु सुवळसुतातनयानां गान्धारीपुत्राणां वाणां दुर्योधनादीनां प्रद्वेषोऽभूत् । कीदशानाम् । निरस्ततातनयानां निरस्तोऽवयं स्तातस्य धृतराष्ट्रस्य गुरोः पूज्यस्य वा नयो नीतिर्येस्ते तादशास्तेषाम् । 'तातः । पूज्ये च' इत्यनेकार्थेषु ॥

बद्धा चण्डा छतया विश्वस्तं सुप्तमाप्तचण्डाछतया । सस्जुभींमं तोये ते गाङ्गे तद्धछेन भीमन्तो ये ॥ ३१॥ ते दुर्योधनादयश्रण्डाः ऋ्रा आत्मचण्डाछतया आत्मनो नृशंसतया भीमं भीमसे

<sup>9. &#</sup>x27;महास्रं च' इति मूलपुस्तके. २. कर्मीरपुस्तके नास्ति.

श्वस्तं सुप्तं सन्तं छतया कशारूपया बद्धा गाङ्गे तोये सस्जुश्विक्षिपुः । ते के इत्याह— तद्वछेन भीमवछेन भीमन्तो भययुक्ता आसन्॥

निद्धुरथाहीनस्य स्वपतस्तं मर्मसु व्यथाहीनस्य । विषमपि सूदन्तस्य विचिक्षिपुर्भीजने ससूदं तस्य ॥ ३२ ॥

अथानन्तरं ते कौरवास्तं भीमं व्यथाहीनस्य [स्वपतः] अहीनस्य महासर्पस मर्मसु जीवस्थानेषु निद्धुः । मर्मस्विति यथा सोऽतिकुद्ध एनं दंशियष्यतीति तथा । सूदन्तस्य सु शोभन उदन्तः कीर्तिरूपो यस्य स तादशस तस्य भीमस्य ससूदं सव्यञ्जनं विषमिप भोजनेऽने विचिक्षिपुः ॥

पुनरहिते सन्नगरे जतुगेहं वारणावते सन्नगरे।

व्यधुरिधकं पापास्ते कर्मणि कृतचेतसोऽनुकम्पापास्ते ॥ ३३ ॥

ते कौरवाः पापाः पापकर्माणो अनुकंम्पया अपास्ते निराकृते कर्मणि अधिकं कृत-चेतसः सन्ते वारणार्थते सन्नगरे सत् शोभनं नगरं तत्र स्थिताः सन्नगरे सन्नो छन्नः गरं विषं यत्र तादशेऽहितेऽशुभे स्थछे जतुगेहं जतुगृहं तेषां पाण्डवानां कृते व्यधुः । येन ते लाक्षानिलयं लीनाः स्युरित्यभिप्रायेणत्यर्थः ॥

तत्र पुरि पुरोचनतः पार्थाः पूजामवाप्य रिपुरोचनतः ।

उपुरर्शङ्कावन्तरछद्मगृहे सति च शोकराङ्कावन्तः ॥ ३४ ॥

पार्था गुधिष्ठिरादयस्तत्र पुरि पुरोचनतो दुर्योधनसल्युः पुरोचनाल्यात् रिपुरोचनतो रिपूणां यद्भोचनं मिथ्याभिलाषः ततश्च पूजामवाप्य सति च अन्तःशोकशङ्कौ शोक एव शङ्कः दुर्भीलं तत्र छद्मपृहे जतुगृहे अशङ्कावन्तः शङ्कारहिता उषुरासांचिकिरे ॥

विदुरगिरात्रावाप्तः खनको दाहं निवेद्य रात्रावाप्तः ।

म्परिखारम्भी तेम्यः कुहरं तत्राकरोदरं भीतेम्यः ॥ ३९ ॥

तायां दुरस्य गीस्तया विदुरिगरा विदुरवचनेन आप्तः कुश्चलः कश्चित् खनको विदुरसखो अत्राह्म दाहं निवेद्य अत्र अवाप्तः तत्र च परिखां खनिमारम्भयतीति परिखारम्भी भीतेक्रीहिस्यः पाण्डवेभ्यः तत्र [अरं] कुहरं छिद्रमकरोत् । येन ते ततो जतुगृहात्तेन मो-

जवजितपरमाश्चस्तं भीमो निलयं च तं च परमाश्चस्तम् ।

भृतसोद्यें तेन प्रदीप्य निश्चि निर्जगाम द्येन्तेन ॥ ३६ ॥
भि भिमो भीमसेनस्तं निलयं जतुग्रहं तं च पुरोचनं परमाश्वस्तमतीवाश्वासयुक्तं प्रदीप्य
विद्यालय तेन दर्यन्तेन दर्याः ग्रहाया योऽन्तस्तेन निश्चि रात्रौ निर्जगाम । कथम् । धृतसोकृस् धृताः सोदयी भ्रातरो युधिष्ठिराया यत्र तत् । तत्सहितं निर्जगाम । किंविशिष्टो

ाः । जवजितपरमाश्वः जवेन जितः परमाश्वः आजानेयो अश्वो येन ॥

गूढाकारा विलतस्तसान्निर्गत्य तेऽन्धेकाराविलतः । प्रापुर्नानावातां गङ्गां तेरुश्च सुवद्ना नावा ताम् ॥ ३७ ॥

ते युधिष्ठिराद्या अन्धकाराविलतोऽन्धकारेणाविलं कलुषं तस्मात् विलतो विवरात् निर्गत्य गूढाकाराः सन्तः सुवदनाः सुरम्यं वदनं येषां तादशास्तां प्रसिद्धां गङ्गां नावा नौकया प्रापुः । किंविशिष्टां गङ्गाम्।नानावातां नानाविधा वाता यस्यां सा ताम् ॥

पथि विषमे धावन्तः पार्थाः पृथया सहैत मेधावन्तः । समृगवरक्षोभवनं विविद्युर्देशं हिडिम्बरक्षोभवनम् ॥ ३८॥

पार्था युधिष्ठिराद्या विषमे पथि धावन्तो ऐधावन्तो बुद्धिमन्तः पृथया सहैव कुन्ता सहैव हिडिम्बरक्षोभवनं हिडिम्बासुरएहं देशं विविद्यः । किंविशिष्टं देशम् । समृगवर-श्लोभवनं सह मृगवराणां श्लोभेन वर्तन्ते यानि तानि समृगवरक्षोभानि वनानि यस्मिन् स ताहशम् ॥

अथ रुधिरसुरापायी विजजृन्मे राक्षसो नरसुरापायी । दर्पादनुजां तेम्यः क्षुधान्वितः प्राहिणोद्दनुजान्तेम्यः ॥ १९॥

अथानन्तरं राक्षसः हिडिम्बः विजजृम्भे पुस्फोर । किंबिशिष्टः । राधिरसुरापायी रिधिरमेव सुरा तां पिवतीति रुधिरसुरापायी । पुनः किंविशिष्टः । नराश्च सुराश्च तान् अपायते दूरीकुरुते स तादक् । स राक्षसः—दनुजान्तभ्यः दनुजानां दानवानामन्तः येभ्य-स्तेभ्यः पाण्डवेभ्यः दपीदहंकारादनुजां हिडिम्बां नाम राक्षसीं प्राहिणोत् विसर्भयामास ॥

उन्नतसालसमानं भीमं भीमं समेत्य सा लसमानम् । रुचिरतरालापाङ्गी भूता निजगाद गिरमरालापाङ्गी ॥ ४०॥

सा हिडिम्बा नाम राक्षसी लसमानं शोभमानं भीमं भीमसेनमुन्नतसालसमानमु हो। यः सालः वृक्षः प्राकारो वा तस्य समानम् । 'प्राकारो वरणः सालः' इत्यमरः । 'प्राका-रवृक्षयोः सालः' इत्यनेकार्थेषु । भीमं समेत्य गिरं वाचं निजगाद । कीटशी हे हिवरत-रालापाङ्गी रुचिरतराः आलापा अङ्गानि च यस्याः सा । पुनः किविशिष्टा । अर्थला-पाङ्गी अरालाः कुटिला अपाङ्गा नेत्रान्ता यस्याः सा ॥

सा हिडिम्बा भीमसेनं किमुवाचेत्याह—

अरिसमितावत्रसतः ऋव्यभुजोऽहं वनक्षितावत्र सतः।

शृतविग्रहिडिम्बस्य स्वसा हिडिम्बा नृणां वर हिडिम्बस्य ॥ ४१

हे नृणां वर, अरिसमितौ शत्रूणां संप्रामे त्रसन् कातरो न अत्रसन् तस्य । ' संगतियुद्धेषु समितिः' इति विश्वः । तथा—अत्र वनक्षितौ सतः क्रव्यभुजो राक्ष

१. 'प्राहिणोच दनुजा' ग.

हिडिम्बनाम्नः अहं हिडिम्बा नाम स्वसा । अन्यच कीदशस्य च । श्वतविम्रहिडिम्बस्य श्वतानि पाचितानि विम्रहिडिम्बानि शत्रुशरीराणि येन तादशस्य ॥

सरमसमय्रजवाचः श्रवणादस्म्यागता समय्रजवा च । आतृसमेतं हि त्वानेतुं साहं त्वया रमे तं हिल्वा ॥ ४२ ॥

साहमयजस्य श्रातुर्वाचः श्रवणात् सरभसं सोत्कण्ठमांगतास्मि । भवत्समीपमित्यर्थः। किंविशिष्टाहम् । समयो जवो वेगो यस्याः सा । हि निश्चये । किं कर्तुम् । श्रात्यसमेतं श्रात्यमुक्तं त्वामानेतुमागतास्मीति संवन्धः । साहं त्वया सह रमे क्रीडामि । किं कत्वा । तं श्रातरं हित्वा त्यक्त्वा ॥

कियतामारोहरतिः स्कन्धे मम धैर्यमेष मारो हरति । मण्डलमावामस्याश्चर्यव भूमेः सुखाय मा वामः स्याः ॥ ४३॥

हे नृणां वर, भवता सम स्कन्धे आरोहरतिः आरोहे या रितः सा क्रियताम् । कुत इत्याह—एष मार एष्ट्र कामो मम धेर्ये हरित । आवां त्वं च अहं चेत्यावामस्या भूमेर्म-ण्डलं चराव । कस्मै । सुखाय । त्वं वामः कुटिलो मा स्या मा भव ॥

आगमनविस्त्रेम्बनतस्तस्या इति दारिताननविस्त्रं वनतः । क्षुभितो रक्षोनाथः स्वयमागाच येन रक्षोनाथ ॥ ४४॥

अथानन्तरिक्षित्तनेन प्रकारेण तस्या हिडिम्बाया आगमनविल्रम्बनत आगमनविल्रम्बा-द्वेतोः क्षमितः क्षोमवान् रक्षोनाथो हिडिम्बासुरो वनतस्तरमाद्वनात् स्वयमागादाजगाम च । कथम्—दारिताननविलं दारितं व्यात्तमाननमेव विलं कुहरं कु(य)त्र कर्मणि तथा। क्रियाविशेषणमेतत् । स रक्षोनाथः क इत्याह—येन रक्षसा हेतुना रक्षा पालनमूना हीना भवति । येन रक्षसा प्रस्तस्य कृतोऽपि रक्षा नास्ति कोऽपि तद्वस्तं रक्षितुं समर्थो न भवर त्यर्थः ॥

त्दनु च रक्षोभीमा बलं द्धानौ परस्परक्षोभीमो । अक्षतवक्षोभागौ जघटाते जनितभैरवक्षोभागौ ॥ ४९॥

चित्र च तदनन्तरं रक्षोभीमी हिडिम्बासुरभीमसेनी इमी परस्परक्षोभि अन्योन्यं क्षो-चित्र बळं दधानी अक्षतवक्षोभागी न क्षतो वक्षोभागो यथोस्ती जनितभैरवक्षोभागी त उत्पादितो भैरवक्षोभो अगः पर्वतो याभ्यां तो जघटाते संभिलितौ ॥

पदा तौ युद्धार्थ मिलितौ तदा किं जातमित्याह—

दुदुवुरवनावृक्षा भुवि पेतुर्भय्रभासुरवना वृक्षाः । आ अगमदिव क्षोमं गौरिमयातौ तौ यदा सवक्षोमङ्गौ ॥ ४६ ॥

भी ते. 'मागाद्भश्व' ग.

#### काव्यमाला।

अवनौ भूमौ ऋक्षाः अच्छमला दुद्रुवुर्ग्यवन् । तथा वृक्षा द्रुमा भुवि पेतुः । किंवि-शिष्टाः । भन्नभासुरवना भन्नानि भासुराणि दीप्तिमन्ति वनानि येषां ते । तथा गौर्भूमिः क्षोमं कम्पमगमदिव गतेव । कदेत्याह—तौ रक्षोभीमौ सवक्षोभङ्गौ सह वक्षोभङ्गेन विद्येते यौ तौ यदा अभियादौ संमुखं मिळितौ ॥

स विधुतदूरस्थलतः प्रेम्थितपृथिवीतलोऽमृदूरस्थलतः । संरम्भी मारुतिना हतो हि डिस्बः पपात भीमारुतिना ॥ ४०॥

भीमारुतिना भीमं च तदारुतं सिंहनाद्स्तद्वता मारुतिना वायुपत्रेण भीमेन हतो हि-डिम्बो हिडिम्बासुरः पपात । किंविशिष्टः । विधुतद्रस्थलतो विधुताः कम्पिता द्रस्था लता वीरुधो येन । पुनः किंविशिष्टः । प्रमथितं प्रथिवीतलं येन सः। कुतः। असृद्रस्थ-लतः असृद् कठिनं यदुरःस्थलं तस्मात् । पुनः किंविशिष्टः । संरम्भी कुद्धः ॥

अथ कृतनीचारिजया जग्मुः सार्धे निशीथिनीचे रिजया । विप्रसमावर्यं ते दृहशुर्व्यासं ततो विभावर्यन्ते ॥ ४८॥

अथानन्तरं ते युधिष्ठिराद्याः कृतो नीचस्य अरेहिंडिम्बासुरस्य जयो यैस्ते निशिथिनी-चर(चारि)जया निशिथिनीचराद्(चारिणो) राक्षसाजाता निशिथिनीचर(वारि)जा हिंडिम्बा तया सार्धे जग्मुः । ततोऽनन्तरं ते युधिष्ठिराद्या विभावर्यन्ते राज्यन्ते विप्रसभावर्ये ब्र-स्नसभायाः प्रवरं व्यासं श्रीव्यासमुनिं ददशुर्देष्टवन्तः ॥

तेन च बन्धावसित स्वयमुपदिष्टा ग्रुभानुबन्धा वसितः।
भुज्जाना वन्यं ते तत्रोषुः पाण्डवा वनावन्यन्ते।। ४९॥

तेन च श्रीव्यासमुनिना बन्धौ बन्धुजनेऽसित सित स्वयं तेषां वसितर्वनावन्यन्ते वनस्य या अवनिर्भूमिस्तदन्ते उपदिष्टा तत्र च ते पाण्डवा वन्यं वनजं फलं भुजाना उपन्य-वसिषुः(वातसुः) ॥

तत्र च सानन्तरजा रेमे भीमेन राक्षसानन्तरजा । अप्यभवत्सापत्या ततो ययावनुमता सवत्सा पत्या ॥ ५० ॥

सा राक्षसानन्तरजा राक्षसस्य हिडिम्बस्यानन्तरजा किनष्ठा भगिनी हिडिम्बा वनभूमौ भीमेन सह रेमे । ततोऽनन्तरं सा हिडिम्बा सापत्या सह अपत्येन घटोत नाम्ना विद्यते या सा तादश्यभवत् । ततोऽनन्तरं पत्या भीमेनानुमता आज्ञप्ता सद् सघटोत्कचा ययौ ॥

अथ रिपुचकान्तरसा भरतवरा जग्मुरेकचकां तरसा ।
तत्र च विप्रवरस्य न्यवसन्भवनेऽमलच्छविप्रवरस्य ॥ ९१॥
स्य

१. 'चरजया' क-ख.

अथानन्तरं भरतवरा युधिष्ठिराद्या एकचकां नाम स्थानविशेषं तरसा वेगेन जरमुः । किंविशिष्टाः । रिपुचकान्तरसाः रिपुचकस्य शत्रुवर्गस्य योऽन्तो विनाशः तत्र रसो येषां ते । तत्र च एकचकायाममलच्छविप्रवरस्य अमला छविर्येषां ते अमलच्छवयः शुचिकान्तयः शुचिचरित्रा वा तेषां मध्ये प्रवरस्तादशस्य विप्रवरस्य अम्रजन्मधुर्यस्य भवने एहे न्यवसन् निवासं चक्रः ॥

निववुरावासं तं तरुमिव ते प्राप्य मधुकरा वासन्तम् । पाण्डुसुतेभ्यस्तेभ्यः प्रीतिं प्रापुर्जनाश्च तेऽभ्यस्तेभ्यः ॥ ५२ ॥

ते पार्थास्तं विप्रवरमावासमाश्रयं प्राप्य यद्वा तमावासमर्थात्तस्यैव विप्रवरस्य प्राप्य निववुः सुखिनो वभूवुः । के किमव । यथा वासन्तं वसन्तस्य क्रतोरयं वासन्तस्तं तरुं प्राप्य मधुकरा भ्रमरा निवान्ति सुखिनो भवन्ति तद्वत् । तेभ्यः पाण्डुसुतेभ्योऽभ्यस्तभ्यः परिचितेभ्यः । कितिपयदिनेषु गच्छत्सु इत्यर्थः । ते जनाश्र प्रीतिं प्रापुस्तत्रत्याः ॥

अथ सुजनसभार्यस्य द्विजस्य कुन्ती कदाचन सभार्यस्य । अशृणोद्रोदं तस्य प्राप च तं श्रवणतत्परोदन्तस्य ॥ ५३ ॥

अथानन्तरं कुर्ती सुजनसभार्यस्य सुजनानां साधुजनानां या सभा तस्यामार्यस्य प्र-वरस्य सभार्थस्य भार्यासहितस्य तस्य द्विजस्य रोदं रोदनम् । 'रुदिर् असु(शु)विमोचने' इति धातुः । कदाचन अश्यणोत् । सा च कुन्ती उदन्तस्य तद्वृत्तान्तस्य श्रवणतत्परा सती क्रमण च तं प्राप अवगतवती । 'वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यात्' इत्यमरः ॥

सोऽपि च मांसादेन त्रासितहृदयोऽव्रवीदिमां सादेन।

आर्थे मे दुरितानां व्यसनिमदं फलमवेहि मेदुरितानाम्॥ ९४॥

सोऽपि च विप्रवरः मांसादेन मांसं क्रव्यमत्तीति मांसादो राक्षसो बकासुरस्तेन त्रासि-तहद्यः कम्पितमानसः सन् सादेन कष्टेन इमां कुन्तीमत्रवीत् । किमित्याह—हे आर्ये साधुपूज्ये, मेदुरितानां मेदुराणि घनानि संजातानि मेदुरितानि तेषाम् । मे मम दुरितानां पापानां फलमिदं व्यसनमवेहि । येनाहं सभार्यः सपुत्रश्च रोदिमि इत्यर्थः ॥

पीडयतीमं देशं वको नराशोऽतिदुष्कृती मन्देशम् ।

त सन्न वने कङ्कालं खादनिवसत्यसावनेकं कालम् ॥ ९९ ॥

भ्युत्तं करं, असावितिदुष्कृती महापापी नराशः नरान् अश्रातीति नराशो बको बकासुरो

जिन विमन्दः कृपणपालनाशक्तेरीशः प्रभुर्यस्य स तादशिममं देशं पीडयति । अत्र च

्र्ह्मालं शरीरास्थि शरीरिणां खादन् भक्षयन्नसावनेकं कालं चिरकालं निवसति ॥

तिहिहितातिपीडां वक्तुकामः पुनरिप विप्रवर आह—
अन्ने शकटाहार्येऽन्यस्य नरं दिधकुसररसकटाहार्ये ।

समयपदव्या जनता ददाति तसौ यथापदव्याजनता ॥ ५६ ॥

हे आर्ये, जनानां समूहो जनता तस्मे बकासुराय समयपद्व्या समयस्य प्रातिदैवितकरीत्या विहितस्य या पदवी मार्गः तया समयपद्व्या तस्मे बकासुराय दिधकुसररसकटाहार्ये दिध च कुसरो भक्ष्यविशेषश्च तयोर्यो रसस्तस्य कटाहः छोह्भाण्डविशेषस्तेनाहार्ये
युक्ते तथा शकटाहार्ये शकटेन अनसा आहार्यमानेयं तिस्मन् अने नरं मनुष्यं ददाति । किंविशिष्टा जनता । यथापत् आपदं विपद्मनितकम्य यथापत् । अव्याजेन नता नम्रीभूता । तथा च महाभारते आदिपर्वणि बक्तवधे कुन्तीं प्रति ब्राह्मणवाक्यम्—'सोऽयमस्माननुप्राप्तो वारः कुछविनाशनः । भोजनं पुरुषश्चैकः प्रदेयं वेतनं मया । न च मे वियते विक्तं संकेतुं पुरुषं कचित् ॥' इत्यादि ॥

हरणीयः सोद्यमया शक्तया पुनरन्नसंचयः सोऽद्य मया । तस्मै नरकवलाय प्रदातुमीक्षे नरं न नरकवलाय ॥ ९० ॥

हे आर्ये, मया [अद्य] सोऽन्नसंचयः पुनः सोद्यमया सोद्योगेया शक्तया समर्थतया अन्न-राशिहरणीयः । नरकवलाय नरः कवलं त्रासो यस्य स तादशाय तस्मै बकासुराय । तथा नरकवत् भौमासुरवत् वलं यस्य तादशाय नरमर्थात् अन्यं केतुमसमर्थतया आ-नीय प्रदातुं न ईक्षे न पश्यामि ॥

इत्थं देव्ययभुना निवेदिता वचनमाददे व्ययभुना । एष मम सुतो देयः सुविद्यया तस्य चालमसुतोदे यः ॥ ६८॥

इत्यमनेन प्रकारेण अप्रभुजा ब्राह्मणेन निवेदिता सती देवी कुन्ती वचनमाद्दे वचनमूचे। किंविशिष्टा देवी। व्यप्रभुजा भीमसेनमुद्दिश्य व्यप्नो भुजो हस्तो यस्याः सा।
हस्तेन भीमं संदर्शयित्रसर्थः। हे ब्राह्मण, स एष मम सुतः। तस्मै नराशिने अर्थात्।
सुप्रतिरूपकीभूतो देयः। स क इत्याह—यो मत्सुतोऽयं सुविद्यया सुधनुर्विद्यया तस्य नराशिनोऽसुरस्य असुतोदे असूनां प्राणानां तोदः क्षितिः। नाश इति यावत्। तत्र
अलं समर्थः॥

इत्थं तत्याजेयं द्विजाय भीमं सपत्नतत्याजेयम्।

साधुहितानि यतन्ते ये कर्तुं जगित पण्डिता नियतं ते ॥ ५९ ॥ इत्यमनेन प्रकारेण इयं कुन्ती सपलतत्या शत्रुपङ्कया अजेयं जेतुमशक्यं [भीमं] भीमसेनं

दिजाय ब्राह्मणाय तत्याज। ददावित्यर्थः। तादशसाहसकर्मणि स्वौरसपुत्रदानेऽप्युद्धयाः कुन्त्याः प्रशंसामर्थान्तरन्यासापदेशेनाह—साधुहितानीति। ये लोका इह जगित स्हि-तानि साधूनां सजनानां शरणागतानां च हितानि अभयदानादीनि कर्तुं यतन्तालं कुर्वन्ति, त एव नियतं निश्चयेन पण्डिता ऐहिकपारलौकिककर्मशुद्धिहेतुसदसिद्धचार। अन्ये तु सर्व एव मूढा इत्यर्थः॥

तसौ नवधेनुमते भीमेन ततो नराशनवधेऽनुमते। अत्रं सहितरसाछं शकटे राशीचकार स हि तरसाछम्॥ ६०॥ ततोऽनन्तरं हि निश्चये स ब्राह्मणोऽलमत्यर्थे तरसा वेगेन शकटे अनिस अत्रं राशी-चकार । किंविशिष्टमत्रम् । सहितरसालं सहिता मिश्रिता रसाला क्षीरिणी भैक्ष्यविशेषो यत्र । किस्मिन्सित । नराशनवधे नराशनस्य वकासुरस्य वधः तस्मिन्ननुमते अङ्गीकृते सित । केन । भीमेन। कस्मै। तस्मै ब्राह्मणाय । कीदशाय। नवधेनुमते नवप्रसूतधेनुयुक्ताय॥

सास्राम्भोजनवद्नः प्रययौ भीमोऽधिरुह्य भोजनवद्नः । दघदम्बासंदेशं प्राप च बलवान्बकाधिवासं देशम् ॥ ६१॥

भीमो भीमसेनः भोजनवत् अन्नसहितमनः शकटमधिरुद्य ययौ । कीदशः । साम्ना-म्भोजनवदनः सह अस्नाम्भसा अस्रजलेन वर्तन्ते यानि तानि साम्नामांसि जनवदनानि जनमुखानि यस्य सः । अयं सुकुमारतरो राजपुत्रस्तादशानृशंसाद्वकासुरात्कथं जीविष्य-तीति जनमुखानि साश्रूणि जातानीत्यर्थः । पुनः कीदशः । अम्बाया मातुः कुन्त्याः संदेशमाज्ञास्वरूपं दथद् विश्रत् । च पुनः स भीमो वकाधिवासं देशं वकिनवासं च देशं प्राप । कीदशः । बलवान् ॥

रजनिचराह्वार्यनतः सोऽत्रं वदनं विदाय राह्वाननतः । आन्त्रेरिष्ट्रिम्बुभुजे रक्षस्यभियात्यभीतिरिषकं बुभुजे ॥ ६२ ॥

स भीमो र्िनचरस्य बकासुरस्याह्वानेन नतः सन् राह्वाननतो राहुमुखादिष विकृतं वदनं मुखं विदार्य आन्त्रेराच्चाणां पुरीततां समूह आन्त्राणि तैरिधिकम्बुः कम्बवो ह-स्तभूषणानि अधिकाः कम्बवो यस्य सोऽधिकम्बुर्भुजो यस्य स ताहरो नरान्त्रेः कृतवळ-यमुजे इत्य्ः । 'अन्त्रं पुरीतत्' इत्यमरः । 'कम्बुः शङ्के स्त्रियां पुंसि शम्बूके वळये गजे' इति मेदिनी । रक्षिस बकासुरेऽभियाति समीपमागच्छति सति अधिकमन्नं प्रागुप-नीतं बुभुजे ॥

त्रिपुलतरेऽशनराशौ नाशं गमिते ततो नरेशनराशौ । सविकासे कोपे तौ युयुधाते स्वेदबिन्दुसेकोपेतौ ॥ ६३ ॥

त्सीऽनन्तरमशनराशौ अन्नराशौ विपुलतरेऽतिवितते नाशं गमिते भुद्गे सित नरेश-नराशौ नरेशो भीमो नराशो बकासुरस्तौ युयुधाते युद्धं चक्रतुः । कस्मिन्सित । कोषे क्रोधे सिवकासेऽतिवितते सतीत्पर्थः । तौ कथंभूतौ । स्वेदिबन्दुसेकोपेतौ स्वेदिबन्द्नां यः येकः सेचनं तेनोपेतौ युक्तौ । श्रमजलिबन्दुसिक्तावित्पर्थः ॥

विपुर्शिरोदोरक्षं वृकोदरः सपदि दत्तरोदोरतम् । रात्रुमनायासं तं विकम्य यमक्षयं निनायासन्तम् ॥ ६४ ॥

विकोदरो भीमस्तं शत्रुं बकासुरं विकम्याक्रम्य यमक्षयं कीनाशसदनं निनाय । क-थम् । अनायासमायासेन विना । किंविशिष्टं तम् । विपुठोरोदोरक्षं दोषावेवाक्षौ रथांशौ । 'राशिऽक्षो दैसमिदि' इति विश्वः । विपुठं विस्तीर्णमुरः वक्षो दोरक्षौ च यस्य स तम्।

#### काव्यमाला।

पुनः कीदृशम् । दत्तरोदोरक्षं दत्ता रोदसोर्द्यावापृथिव्यो रक्षा येन । तस्य बकासु-रस्य त्रिजगज्जियत्वादित्यर्थः । कथम् । सपदि तत्क्षणात् ॥

गुप्तिमुदग्रामस्य कव्यान्निधनेन कोविद्रग्रामस्य ।

भीमः स विधायातः सोदयीणां वभूव सविधायातः ॥ ६५॥

स भीमः ऋव्यान्निधनेन वकासुरवधेनास्य कोविदशामस्य विद्वत्समूहस्योदशां महतीं गुप्ति रक्षां विधाय अतोऽनन्तरं सोदर्याणां युधिष्ठिरादीनां सविधायातः निकटायातो ब-भूव । 'सन्सुधीः कोविदः कविः' इत्यमरः ॥

पुरमगमच्छस्तस्य द्विजस्य सदनं [स]रागमच्छस्तस्य ।

स चकारात्रावासं नानालापाश्च तस्य रात्रावासन् ॥ ६६ ॥

अच्छः ग्रुचिर्भीमस्तस्य शस्तस्य प्रशस्तस्य द्विजस्य सदनं पुरमगमत् । कीदशं पु-रम् । सरागं सह रागेण स्नेहेन वकासुरविद्योपशमात् विद्यते यत्तत् । स भीमोऽत्र पुरे आवासं वसितं चकार । तस्य च नानालापाः नानाविधसंजलपः रात्रौ तेन ब्राह्मणेन सह आसन् ॥

नानालापाः कीद्दिग्वधा आसन्नित्याह—

अद्य समुत्सवलोऽलं प्रयाति पाञ्चालनगरमुत्सवलोलम् । सविलासं देशेभ्यः क्षत्रसमूहः सदूतसंदेशेभ्यः ॥ ६७॥

अद्य अस्मिन्नहिन क्षत्रसम्हः क्षत्रियसमाजः समुत् सह मुदा हर्षेण वर्त्तते यः सः । तथा अलमत्यर्थे सबलः बलसितः देशेभ्यः स्वदेशेभ्यः पात्रालनगरं प्रयाति । देहीपदीस्व-यंवरार्थमित्यर्थः । किंविशिष्टं पात्रालनगरम् । उत्सवलोलमुत्सवेन लोलं सकलकलम् । किंविशिष्टेभ्यः । सद्तसंदेशेभ्यः सह दूतसंदेशेन वर्तन्ते ये ते तादृशास्तेभ्यः ॥

पुनः कीहशा आलापा आसन्नित्याह—

पद्मिनकाशास्यायाः पाञ्चाल्याः सकलकामुकाशास्यायाः ।

तत्र सशोभवितानः स्वयंवरः त्रीतये हशो भविता नः ॥ ६८॥

तत्र पात्रालनगरे पद्मिनकाशास्यायाः पद्मस्य सदशमास्यं मुखं यस्याः, तथा सकल-कामुकाशास्यायाः सकलकामुकानामाशास्या काङ्कणीया तस्याः, पात्राल्या द्रौपद्याः स्व-

9. 'अथ गृहमच्छस्तस्य द्विजस्य कोऽप्यतिथिरागमच्छस्तस्य' इति ग-पुस्तकपाठ एव युक्तः. 'तत्रैव न्यवसन्राजिन्नहृत्य वकराक्षसम्। अधीयानाः परं ब्रह्म ब्राह्मणस्य निवे-श्चने ॥ ततः कितपयाहस्य ब्राह्मणः संशितव्रतः । प्रतिश्रयार्थी तद्वेश्म ब्राह्मणस्याजगाम च ॥ स सम्यक्पूजियत्वा तं विप्रं विप्रर्थभस्तदा। ददौ प्रतिश्रयं तस्मै सदा सर्वातिथिव्रतः॥ ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सह कुन्त्या नर्यभाः। उपासांचिकिरे विप्रं कथयन्तं कथाः ग्रुभाः॥' इति भारतसंवादात्. यंवरो नोऽस्माकं दशो दष्टेः प्रीतये तुष्टये भविता संपत्स्यते । कीदशः स्वयंवरः । सशोभ-वितानः सशोभानि शोभायमानानि वितानानि उल्लोचा यस्मिन् । 'अस्त्री वितानमुल्लोचः' इत्यमरः । 'निभसंकाशनीकाशनिकाशाः' इति च ॥

पुनः कीदशा आलापा आसन्नित्याह—

यदि वो रुचिरायात स्वयंवराय श्व एव रुचिरायातः ।

स हि बहुवित्तस्वन्नः प्राप्तानां सुलभमत्र वित्त स्वं नः ॥ ६९ ॥

श्व एव परेऽहिन संभविने रुचिराय रम्याय स्वयंवराय यदि वो युष्मभ्यं रुचिः, तिहिं अत आयात यूयम् । रुच्यर्थानां चतुर्थी । सि हि स्वयंवरः बहुवित्तस्वन्नः बहु वित्तं लब्धं सुशोभनमन्नं यस्मिन् सि ताहरभविति । अत्र प्राप्तानां नः सुलभं स्वं धनं वित्त जानीत । विदेलींट् । मध्यमबहुवचने रूपम् ॥

इति सरसं सद्यो गाः श्रुत्वा पार्थाः सपान्थसंसद्योगाः । प्रययुर्विप्रक्षयतः प्रीताः पृथया सहा रविप्रक्षयतः ॥ ७० ॥

पार्थाः युधिष्ठिरांचाः सरसं कृत्वा सद्यः तत्क्षणमेव गा वाच इत्यनेन प्रकारेण श्रुत्वा सपान्थसंसद्योगाः सह पान्थानामध्वगानां संसत्सभा तस्या योगेन सह वर्तन्ते ये ते प्रीताः संनुष्टाः पृथया कुनत्या सह विप्रक्षयतो ब्राह्मणगृहात् प्रययुर्गताः । कुतः । आ रविप्रक्षयत आ रवेः सूर्यस्य प्रक्षयोऽस्तगमनं तदवधीत्यर्थः ॥

तैः क्षणदावेलायां संल्लनसरित्समुद्रदावेलायाम् । अधिरतसुरसंपद्भिः सुरनद्याः पदमतारि सुरसं पद्भिः ॥ ७१॥

तैः पूर्यः संछन्नसरित्समुद्रदावेठायां संछन्नाः सरितः समुद्रा दावा वनानि इठा ध-रित्री भा मा तस्यां क्षणदावेठायाम् अधरितसुरसंपद्भिजितदेवसंपद्भिः सुरनद्या गङ्गायाः पदं स्थानमतारि तीर्णम् । कैः । पद्भिः पादैः । कथम् । सुरसम् । 'पदङ्किश्वरणोऽस्त्रियाम्' इत्यमकः ॥

अथानन्तरं चित्ररथो नाम गन्धर्वाधीशः पार्थान्युधिष्ठिरादीन्रुहृत्सू रोद्धमिच्छु-स्ता गङ्गामागमत् । कीद्दशः । अस्त्री अस्त्रवान् । पुनः कीद्दशः । पृथुरागमदस्त्रीसार्थः पृ-थुर्महान् रागः स्नेहः मदश्च यौवनौद्धत्यं यस्य स ताद्दक् स्त्रीसार्थो यस्य सः । तथा चादि-पर्वणि—'तत्र गङ्गाजले रम्ये विविक्ते क्रीडयन्स्त्रियः । इर्ध्युर्गन्धर्वराजः स्म जलकीडार्थ-मागताः ॥' इति । कीद्दशीं गङ्गाम् । शस्तां प्रशस्ताम् ॥

<sup>ी. &#</sup>x27;राजो वै जलकीडामुपागतः' इति तु मुद्रितभारतपुस्तके.

## न्यरुणद्वेलातीतं समुद्रमिव जिष्णुराहवेऽलाती तम् । क्षिप्तमहास्त्रस्य व्यथत्त भङ्गं च गुरुमहास्त्रस्य ॥ ७३ ॥

जिष्णुरर्जुनः आहवे संग्रामे तं गन्धर्वाधीशं न्यरुणत् । कीदशोऽर्जुनः । अठाती उन्त्मुकी । 'अठातमुल्मुकम्' इत्यमरः । तथा च आदिपर्वणि—'उल्मुकं तु समुद्यम्य तेषान्मग्रे धनंजयः । प्रकाशार्थ ययौ तत्र रक्षार्थं च महायशाः ॥' इति । किमव न्यरुणत् । वेठातीतं समुद्रमिव । जिष्णुः अर्जुनस्तस्य गन्धर्वाधीशस्य भङ्गं व्यधत्त । कीदशोऽर्जुनः । क्षिप्तमहास्रः क्षिप्तं महास्रमाग्नेयं येन स तादक् । पुनः कीदशः । गुरुमहाः पृथुतेजाः । तस्य कीदशस्य । त्रस्तस्य भीतस्य ॥

तस्य च तापत्यागाः श्रुत्वा विविधा वितीर्णतापत्यागाः । प्रययुर्विप्रापेतैर्धीम्योऽथ गुरुश्च वनभुवि प्रापे तैः ॥ ७४ ॥

ते पार्थाः तस्य गन्धर्वाधीशस्य मुखादिति शेषः । तापत्या पार्थानां पूर्वपुरुषस्य कस्यचिन्महाराज्ञी तापती नाम तस्या गाः वाचः तदीयश्चरूष्णा विविधाः नानाप्रकारा वितीर्णतापत्यागाः दत्तित्रिविधतापत्यागाः श्रुत्वा प्रययुः । तथा चादिपर्वणि—'एवमासीन्महाभागा तपती नाम पौर्विकी । तव वैवस्वती पार्थ तापत्यस्त्वं यथामतः ॥ तस्यां संजनयामास कुरुं संवरणो नृपः। तापत्यां तपतां श्रेष्ठ तापत्यस्त्वं ततोऽर्जुन ॥' इति । अथानन्तरं तैः पार्थैः विप्रापेतैः विप्रेण पुरोहितेन अपेता रहितास्तैः सद्भिवनभुवि धौम्यश्च गुरुः
पौरोहित्येन वृत्तः सन् प्रापे छन्धः । तथा चादिपर्वणि—'तत उत्कोचकं तीर्थं गत्वा
धौम्याश्रमं द्युते । तं वत्रुः पाण्डवा धौम्यं पौरोहित्याय भारत । तान्धौम्यः प्रतिजन्नाह
सर्वान्धर्मश्चतां वरान् ॥' इति ॥

ते खलु सद्विजवपुषः पाञ्चालपुरं समेत्य सद्विजवपुषः । गूढाकारा वासं चकुः संप्राप्य कुम्भकारावासम् ॥ ७९ ॥

खलु निश्चये । ते पार्थाः पाञ्चालपुरं समेत्य प्राप्य सिद्धजवपुषः सह द्विजवपुषा ब्राह्म-णाकारेण वर्तन्ते ये तादशाः । ब्राह्मणवेशधारिण इत्यर्थः । गूढाकाराः सन्तः कुम्भकारा-वासं कुलालगृहं संप्राप्य वासं वसितं चकुः । पुनः किंविशिष्टास्ते । सिद्धजवपुषः साधूनां विजवं विशिष्टं वेगमत्यौद्धत्यं पुष्णन्ति तादशाः ॥

अथ सदनीकच्छत्रः संप्राप्तः सकलवनधुनीकच्छत्रः । संघो वसुघापानां घियं दघानः स्मृतोत्सवसुघापानाम् ॥ ७६ ॥

अथानन्तरं वसुधापानां वसुधां पान्ति रक्षन्ति वसुधापा राजानः तेषां संघः समाजः सद्यः तत्क्षणं प्राप्तः । कीदशः । सदनीकच्छत्रः सन्ति शोभनानि अनीकेषु कटकेषु छ-त्राणि आतपवारणानि यस्य । पुनः कीदशः । सकलवनधुनीकच्छत्रः सकला या वन-धुन्यो वननद्यस्तासां ये कच्छा गहनप्रदेशास्तान् त्रायते इति । 'कच्छस्तु गहने रेशे' इति विश्वः । पुनः कीहराः । धियं बुिंद्धं दधानः । कीहर्शी धियम् । स्मृतोत्सवसुधा-पानां स्मृतसुत्सवे उत्सवदिने सुधापानममृतपानं यया सा ताम् । सुधापानेनेव संजात-संस्कारां धियमित्यर्थः । यद्दा—हमृत उत्सवे(वः) उत्सवदिने(नं) यैस्ताहशाः ये सुधापाः सुधां पिवन्ति इति सुधापा देवास्तेषां धियं बुिंद्धं दधानः प्रदास्यन् । अन्येषामित्यर्थः । उत्सवं स्मृतवा देवा एवेते प्राप्ता इति बुिंद्धं दधान इत्यर्थः ॥

संभृतनरकरिपूरःस्थलस्थितश्रीकटाक्षनरकरिपूरः । सह ललनादोहलिना यदुसंघोऽभ्यागमत्स नादो हलिना ॥ ७० ॥

यदुसंघो यद्नां यादवानां संघः सह हिलना बलभद्रेण अभ्यागमदागतः । किंवि-शिष्टः । संभृतेत्यादि । संभृतो नरकारिपोः श्रीकृष्णस्योरःस्थलस्थिता या श्रीर्लक्ष्मीस्तस्याः कटाक्षरूपो नराणां करिणां च पूरः समूहो यस्मिन् स संभृतनरकरिपूरःस्थलस्थितश्री-कटाक्षनरकरिपूरः । कटाक्षस्य श्वेतकृष्णत्वात्कटाक्षो नरकरिपूणामुपमानम् । हिलना कीहशेन । छलनादोहिलिना स्त्रीषु कौतुकिना । कौतुकार्थे दोहलशब्दो हृढः ॥

वंशे पूरोर्वरया सहजश्रेण्या सप्तैन्यपूरोर्वरया । दूरिंगरा कर्णनतः सुयोधनोऽगात्स्वयंवराकर्णनतः ॥ ७८ ॥

सुयोधनो दुर्योष्नोऽगात्। कुतः । स्वयंवराकर्णनतः स्वयंवरस्य आकर्णनं श्रवणं त-स्मात् । कीद्दशः सुयोधनः । सहजश्रेण्या सहजानां श्रातृणां या श्रेणी शतसंख्यात्वा-त्तस्याः तयोपळक्षितः । कीद्दश्याः । पूरोर्नृपतेर्वशे कुळे वरयोत्कृष्टया । पुनः कीद्दश्याः । सत्तैन्यपूरोर्वरया सह सेन्यपूरेण वर्तते या ताद्दशी उर्वरा सर्वसस्याद्या भूर्यस्याः सा त्या। कीद्दर्शे सुयोधनः । कर्णनतः कर्णेन राधेयेन प्रणतः । कया । दूरिगरा जय जीव' इसादि दूर्विता या गीः तया ॥

त्र्थं रिपुसादभ्रमदा विविद्युः परमेण रंहसादभ्रमदाः । रूपरुचा पाञ्चाल्या रङ्गभुवं रचितयन्त्रचापां चाल्या ॥ ७९ ॥

ते पतिंक्ता नृपतयः पात्राल्या द्रीपद्या रङ्गभुवं राधायन्त्ररङ्गस्थठी विविद्यः । कीद्दर्भ । न्रोर्पुतादभ्रमदा रिपूणां सादो दुःखो भ्रमश्च तौ ददाति तादशाः । केन । प्रमेणोत्कृष्टिन रहसा वेगेन । रूपरुचा रूपस्य या रुग् दीप्तिस्तया । अदभ्रमदा अदभ्रो घनो मदो येषां ते । कीदशीं रङ्गभूमिम् । आल्या सख्या रचितयन्त्रचापां रचितौ यन्त्रचापौ राधाः उन्ने चापश्च यस्यां सा तादशीम् ॥

अथ पृथुरूपद्रविणा विनिर्मिता कर्मणा गुरूपद्रविणा । या स्पृहणीया जगता साक्षाच्छक्तिः शरीरिणी याजगता ॥ ८० ॥

<sup>ो. &#</sup>x27;द्तगिरा' मूल०.

#### काव्यमाला।

महनीयं वरमाल्या सार्धे छब्धुं घृतस्वयंवरमाल्या । पाञ्चाली रङ्गभुवं प्राप नयन्ती नृपावलीरङ्गभुवम् ॥ ८१॥

(युग्मम्)

अथानन्तरं पाञ्चाली द्रौपदी रङ्गभुवं राघायन्त्ररङ्गस्थलीमाल्या सार्ध सख्या सार्ध प्राप । कीहशी । पृथुरूपद्रविणा पृथुरूपमेव द्रविणं वित्तं यस्याः सा । तथा—गुरूपद्र-विणा महोपद्रवन्धता कर्मणा विनिर्मिता कृता । शरीरिणामिति शेषः । तद्दर्शनेनैव जगदु-नमादोपद्रवादित्यर्थः । तथा—जगता त्रिजगता या स्पृहणीया अभिलपणीया । तथा—या द्रौपदी साक्षात् अजगता अजं कामंगता साक्षाच्छरीरिणी शक्तिः । त्रिजगज्याय कामस्य मूर्तेव शक्तिरित्यर्थः । 'अजो हरौ हरे कामे विधो छागे रघोः सुते' इति विश्वः । महनीयमिति । पाञ्चाली कीहशी । घृतस्वयंवरमाल्या धृतं स्वयंवरार्थ माल्यं यया । किं कर्त्वम् । महनीयमतिस्तुत्यं वरं लब्धुम् । पुनः कीहशी । नृपावली राजावली रङ्गभुवं कामं नयन्ती प्रापयन्ती । सकलराजावलीमतीव सकामां कुर्वन्तीत्यर्थः ॥

सुरभि तरसा रङ्गं द्रुपदस्रतः प्राप तरलतरसारङ्गम् । इप्वासारोपे तामथ नृपसमितिं न्ययुङ्गः सारोपेताम् ॥ ८२ ॥

हुपदसुतो धृष्टयुम्नः सुरभि रम्यं रङ्गं राधायन्त्ररङ्गस्थलं प्राप । केन । तरसा वेगेन । कीटशं रङ्गम् । तरलतरा अमन्तः सारङ्गा मृगाश्चातका वा यस्मिन् स तं तरलतरसारङ्गम् । अथानन्तरं हुपदसुतो धृष्टयुम्नस्तां नृपसमितिं राजसभामिष्वासारोपे चापारोपणार्थं न्य-युङ्ग अपरियत् । कीटशीम् । सारोपेतां सारेण बलेनोपेताम् ॥

तदनु बलोपेतेन प्रयुज्यमानाः शरव्यलोपे तेन ।

चेलुरगुर्वामोदात्सुरभी रङ्गे नृपाः सुगुर्वामोदात् ॥ ८३ ॥

तदनु तदनन्तरं वठोपेतेन वठवता तेन धृष्टयुम्नेन शरव्यठोपे ठक्ष्यवेधानिमिन् प्रयु-ज्यमानाः प्रेर्यमाणा नृपाः अगुर्वामोदात् अगुरुणः काठागुरुण आमोदात् सुर्गा रहे सुगुर्वामोदात् सुष्टु गुरु य आमोदो हर्षस्तस्माचेलुः ॥

स धनुः सारवदन्तः क्षत्रियलोको विकृष्य सारवदन्तः । सहसालसदोरङ्गः पपात संक्षोभिताखिलसदोरङ्गः ॥ ८४ ॥

स क्षित्रयलोकोऽन्तःसारवद् बलवद् धनुविकृष्य सारवदन्तःसारवाः सश्च्दाः टण्त्का-रयुक्ता दन्ता यस्य सः । तथा—अलसदोरङ्गोऽलसा दोषो भुजा अङ्गानि च यस्य सः । तथा—संक्षोभिताखिलसदोरङ्गः संक्षोभितोऽखिलः सदोरङ्गः सभारङ्गस्थलं च येन ता-दशः सन् सहसा पपात । निष्क्रष्टुमशक्तत्वादित्यर्थः ॥

दृष्ट्वा चापास्तरसा नरपतिपङ्गीनिरस्तचापास्तरसा । छन्नो रूपान्तरतः पार्थ उदस्थात्ततो गुरूपान्तरतः ॥ ८९ ॥ १ आश्वासः]

युधिष्ठिरविजयम् ।

38

ततोऽनन्तरं पार्थोऽर्जुनो गुरूपान्तरतो गुरूपान्ते गुरुसंनिधो रतः। तथा—रूपान्तरतः ब्रा-झणवेशेन छन्नः सन् उदस्थाद् उत्तिष्ठति स्म । किं कृत्वा । नरपतिपङ्कीर्नृपावलीरपास्तरसा अपास्तस्यक्तो रसस्तदाकर्षणरसो याभिस्तास्तादशीर्दृष्ट्वा। पुनः किंविशिष्टाः । तरसा वेगेन निरस्तचापास्यक्तधनुषः ॥

जगृहे चापमुदंसः क्षत्रियलोकं विधाय चापमुदं सः। धृतरभसं सद्यस्तन्निशितशरैर्लक्ष्यमकृत संसद्यस्तम् ॥ ८६ ॥

स पार्थ उदंस उन्नतांसोऽपमुदमपगता मुत् हर्षो यस्य तं क्षत्रियलोकं विधाय कृत्वा चापं धनुर्जगृहे । स पार्थः सद्यस्तत्क्षणमेव धृतरभसं घृतोत्कण्ठं कृत्वा तल्रक्ष्यं समिति सभायां निशितशरेरस्तं दूरीकृतं चिह्नं वा अकृत चकार ॥

तद्नु सुकेशी करिणं करिणीव मदेन मस्तके शीकरिणम् ।
मदनापादन्या सा गत्यार्जुनमेत्य मृदुलपादन्यासा ॥ ८७ ॥
अंसभुवि भ्रमरिचतां मालामस्यावसञ्य विभ्रमरिचताम् ।
आननमानमयन्ती तस्थौ कृष्णा रमोपमानमयन्ती ॥ ८८ ॥

(युग्मम्)

सा सुकेशी कृष्णा द्रौपदी मदेन मस्तके शिरिस शीकरिणं सजलकणं करिणं हस्तिनं करिणीव हस्तिनीव मदनापादन्या मदनमापादयित पोषयतीति मदनापादनी तया गत्या-र्जुनमेत्य मृदुलपादन्यासा मृदुलाः पादन्यासा यस्याः सा ताहशी सती विश्रमरिचतां विश्रमणे कृत्र श्रमरेः सौगन्ध्याचितां मालामस्यार्जुनस्यासभुवि स्कन्धस्थले अव-राज्य संलग्ने कृत्य आननं मुखमा ईषत् नमयन्ती तस्थौ। सा कृष्णा कीहशी। रमोप-मंनं रमार्थः लक्ष्म्या उपमानं साहश्यमयन्ती गच्छन्ती॥

्गृह्णातं विषे महति द्रुपदसुतां तत्क्षणेन विषेमहति । तजनतत्परमबलन्नरेश्वराणां रणाय तत्परमबलम् ॥ ८९ ॥

महित विप्रे विप्ररूपधारिणि पार्थे तत्क्षणेन विप्रेमहित विगता प्रेमहितर्थिसम् कर्मणि तत् । अतीव सप्रेम इत्यर्थः । दुपदसुतां द्रौपदीं एहति सित नरेश्वराणां तत् परमवलमु-हिन्नष्टर्भेन्यं तर्जनतत्परमर्जुनतर्जने तत्परं सत् अवलत् बब्बः । कस्मै । रणाय ॥

स्कल्लाभिमतेन प्रवर्तमानाः सरोजनाभिमतेन ।

हष्टद्विजनरवरणास्तस्थुर्यद्वस्तथैन विजनरवरणाः ॥ ९०॥

वदनो यादनगणा दष्टद्विजनरवरणा दष्टं द्विजनरस्य विप्रश्रेष्ठस्य वरणं यैस्ते, तथैनोदासीनतया तस्थुः । अत्र हेतुमाह—सकल्जनस्याभिमतं तेन । यदनः कीदशाः । प्रव-

े. 'इट कट कटी गतौ' इसत्र प्रिष्टस्य धातोबीध्यम्.



र्तमानाः । केन । सरोजनाभिमतेन सरोजनाभेः श्रीकृष्णस्य मतं तेन । पुनः कीदृशाः । विजवरवरणाः जवो वेगः, रवः शब्दः, रणः संश्रामः, विगता जवरवरणा येषां ते तादृशाः ॥

तत्र च मानवहास्या वस्त्राण्यावेद्य सकलमानवहास्याः । विप्रवरा जाल्यं ते चकुः सुवृत्तीरुदस्य राजाल्यन्ते ॥ ९१ ॥

तत्र रङ्गस्थले ते विप्रवरा युधिष्ठिराद्या वस्त्राणि कौपीनाजिनकारकादीनि आवेद्य त्य-क्रवा सुत्रसीः स्वासनानि च त्यक्त्वा सकलमानवहास्याः सर्वमानवैर्हसनीयाः सन्तो राजा-ल्यन्ते राजावल्या अन्ते जाल्यं घनमेकत्र ससुदायं चकुः । 'जल घान्ये' घातुः । पुनश्च कीह्याः । मानवहास्याः मानवहा मानधारिणी आस्या स्थितिर्येषां ते । यद्वा मानवह-मास्यं मुखं येषां ते ताह्याः ॥

तांस्तु हसन्नाहवतः पार्थी विप्रान्निवार्य संनाहवतः । अतिकुपितानापततस्तमेव चापं प्रगृह्य तानाप ततः ॥ ९२ ॥

ततोऽनन्तरं पार्थोऽर्जुनः । तु पक्षान्तरे । तान् विप्रान् संनाहवतः युद्धार्थे संनाहयु-क्तान् उयुक्तान् वा आपततोऽतिकुपितान् हसन् हसितवदनः आहवतो युद्धात् निवार्थ तमेव चापं यत्सज्जीकृतं तदादाय तान् राजसंघान् आप प्राप ॥

स खलु महेष्वासाद्यस्फीतमहास्त्रेषु रणमहेष्वासाद्य । राज्ञः समुद्रयजवानद्रावयद्रजुनोऽथ समुद्रयजवान् ॥ ९३ ॥

अथानन्तरम् । खलु निश्चये । सोऽर्जुनो महेष्वासाद्यस्पीतमहास्रेषु महेष्वासाः महा-धन्षि तदाद्यानि स्पीतानि महास्राणि येषु ते तादशेषु रणमहेषु रणोत्सवेषु राज्ञो नृपान् आसाद्य व्यदावयत् विद्वतांश्वकार । कीदशान् । समुद्रमजवान् सम्यगुद्रमो जवो वेगो येषां तादशान् । अर्जुनः कीदशः । समुत् सहर्षः । पुनः कीदशः । अम्रजन् न् भीम-सेनयुक्तः ॥

तदनु समादायातः पाञ्चालीं पाण्डवः क्रमादायातः । स तदेव कुलालस्य स्थानं क्रियमाणशात्रवकुलालस्य ॥ ९४ ॥

स पाण्डवोऽर्जुनस्तदनु अतोऽनन्तरं पाञ्चालीं द्रौपदीं समादाय क्रमात् क्रमेण तदेव पूर्वो दिष्टं कुलालस्य कुम्भकारस्य स्थानमायातः । पाण्डवः कीदशः । क्रियमाणशात्रवकुलाल-स्यः क्रियमाणं शात्रवकुलस्य शत्रूणां कुलस्य आलस्यमुदासीनत्वं निचेष्टत्वं वा येन स्रोता-दशः । अत्रापि यमके विसर्जनीयाभावे न दोषः ॥

वसतौ कौलाल्यां ते को लाल्यां तेजसा वधूमादाय । ऊषुः स्वच्छादनतः स्वच्छादनतः शरीरयात्रां दधतः ॥ ९९ ॥ तेजसोपलक्षितास्ते पार्थाः कौ भूमौ लाल्यां लालनीयां वधूं द्रौपदीमादाय कौल्ल्यां कुलालसंबिन्धन्यां वसतौ गृहे उषुः स्थिति चकुः । कीहशाः । स्वच्छादनतः स्वं च तत् छादनं गोपनं तस्मात् स्वच्छानिर्मलात् अनतः प्राणान् शरीरयात्रां शरीरस्थिति दधतो धारयन्तः ॥

तदनु दुपदेन पुरं गमितैः सिवचारमुदारमुदा गमितैः । नरदेवसुतैरुदवाहि वधूर्विधिनैव च सा वचसादिमुनेः ॥ ९६ ॥

तदनु तदनन्तरं हुपदेन राज्ञा उदारमुदा उदारा मृत् हर्षो यस्य तेन नृपेण पुरं स्वन-गरं गिमतैर्गमनाय प्रेरितैः । पुनश्च सिवचारं गिमतेर्ज्ञातैस्तैर्नरदेवसुतै राजपुत्रैर्युधिष्टि-रादिभिः सा वध्द्रीपदी विधिनैव आदिमुनेः श्रीव्यासस्य वचसा 'आज्ञा गुरूणां ह्यवि-लज्जनीया' इत्यादिना स्वमातुः कुन्त्या वचनमेव परिपालनीयमित्यतो विधिनैव उद-वाहि उद्दा ॥

रराज सा च पाण्डवैरराजसार्स्तंथैव ते । अनेन सा जनेन पूरनेनसा दधौ श्रियम् ॥ ९७ ॥

सा द्रौपदी पाण्डवैभिर्द्धभी रराज । तथैव पश्चानामेकपत्नीकत्वेऽपि तेऽराजसा न राजसा रजोगुणयुक्ता लोभमोहयुक्ता आसन् । तद्रहिता आसिन्नत्यर्थः । सा पूर्नगरी अनेन जनेन पाण्डुसुतोहिष्टेन श्रियं दधौ । कीहरोन । अनेनसा अविद्यमानमेनः पापं यस्य सोऽनेनास्तेन ॥

इति श्रीमहाक् विवासुदेविवरचिते युधिष्ठिरविजये महाकाव्ये श्रीकर्मारदेशवास्तव्य-महामाहेश्वरविद्वद्वरराजानकशंकरकण्ठात्मजराजानकरत्नकण्ठविरचितायां शिष्यहितामि-धानायां टीकिश्यां च द्रौपदीस्वयंवरवर्णनं नाम प्रथम आश्वासः ।

द्वितीय आश्वासः।

सर्वे जगदाप रमां मुक्ति भवबन्धनात्तथा परमाम् । यत्क्रपयैतं महितं त्रिपुराराति स्तुवीमहि तम् ॥

अथ एाण्डुसुतानां द्रुपदनगरप्रवेशानन्तरं वृत्तं वर्णयन्नाह---

अर्थ गिरिवप्राकारं द्वपदपुरस्य क्षणादिव प्राकारम् । कुरवः कुद्धा मानस्पर्धा बद्धा न्यरौत्सुरुद्धामानः ॥ १ ॥

अधानन्तरं कुरवो दुर्योधनाद्या गिरिवप्राकारं गिरिवप्रवदाकारो यस्य तं द्रुपदपुरस्य प्राकार् सालं क्षणादिव न्यरीत्सुः । किं कृत्वा । मानस्पर्धा मानेन स्पर्धा तां बख्ना । एते-रस्मर्ध वधूरत्नं बलान्नीतमिति । अतएव ऋद्धाः सक्रोधाः । पुनः कीदशाः । उद्धा-मान द्वटं धाम येषां ते तादशाः ॥

ं 'स्तया च ते' मूल॰.

#### काव्यमाला।

दर्पमसहमानेन द्विषतां पार्थाः प्रसद्य सह मानेन । नगरे रुद्धे तिलतां नेतुमरिचमूं निरीयुरुद्धेतिलताम् ॥ २ ॥

पार्था युधिष्ठिराद्या अपि नगरे रुद्धे सित । अर्थात् द्विषद्भिः । अतएव द्विषतां श-त्रूणां दर्पं गर्वमसहमानेन मानेन सह प्रसह्य अरिचम् शत्रुसेनां तिलता तिलस्य भावस्ति-लता तां नेतुम् । चूर्णीकर्तुमित्यर्थः । निरीयुर्निर्गताः । कीदशीमरिचमूम् । उद्धेतिलता-सुक्षिप्ता हेतयः शस्त्राण्येव लता यया सा ताम् ॥

तैः कृतसेनानाशाः कुरवो ययुरेव साध्वसेनानाशाः । राञ्जषु समुदस्तेषु न्यवसन्पार्थाः पुरेऽत्र समुदस्तेषु ॥ ३ ॥

तैः पार्थैः कृतसेनांनाशा रचितचम्नाशाः कुरवः साध्वसेन भयेन अनाशा आशा-रहिता ययुरेव । पार्थाः पुनस्तेषु शत्रुषु समुदस्तेषु दूरीकृतेषु अत्र पुरे द्रुपदपुरे न्यवसन् ऊषुः । कीदशाः । समुदः सहर्षाः ॥

वृत्तं पुत्राणां तं पार्थानां चोदयं रिपुत्राणान्तम्।

विदुरगिरा जातान्तस्तापः शुश्राव तदनु राजा तान्तः ॥ ४ ॥

राजा धृतराष्ट्रस्तं प्रागतीतं पुत्राणां दुर्योधनादीनां वृत्तं वृत्तान्तं तथा पार्थानां युधि-ष्टिरादीनां च उदयं रिपुत्राणान्तं रिपूणां त्राणमभयदानं पार्थेः कृतमन्ते यस्य स तादशं विदुरगिरा विदुरस्य गीर्वाक् तया ग्रुश्राव । कीदशः । जातान्तस्तापो जातोऽन्तस्तापो यस्य सः। तदनु तदनन्तरं स राजा तान्तोऽतीव खेदसहितोऽभूत् । 'तमु ग्ठानो' धातुः ॥

व्यसनं भावि दुरन्तं विचिन्त्य च प्राहिणोद्विभा विदुरं तस् । कुरुभर्ता पार्थानामानयनार्थे गुरुप्रतापार्थानाम् ॥ ९ ॥

कुरुमर्ता धृतराष्ट्रो भावि अग्रे भावि दुरन्तं दुरुद्के व्यसनं कष्टं विचित्त्य तं विदुरं पार्थानां दुपदपुरस्थानामानयनाय प्राहिणोत् विसर्जयामास । कीहराः । विभा विशेषेण भातीति विभाः । भाशव्दः क्रिबन्तः । पार्थानां कीहरानाम् । गुरुप्रताप र्थानाम् ।

स च मतिमाननयत्तान्नागपुरं ज्ञातिवैर्गमाननयत्तान् । वजतो बन्धुरसेनः स्यालोऽमूनन्वियाय बन्धुरसेन ॥ ६ ॥

स च धृतराष्ट्रः मतिमान् बुद्धिमान् तान् पार्थान् नागपुरं हस्तिनापुरमनयत् । कीद-शान् तान् । ज्ञातिमाननयत्तान् ज्ञातीनां स्वजनानां यन्माननं तस्मिन् यत्ताः स्यत्ना-स्तान् । अमूंश्च पार्थान् वजतो गच्छतः स्यालो धृष्टद्युम्नोऽन्वियाय अनुगतः । केन । बन्धुरसेन बन्धूनां रसस्तेन । कीदशः स्यालः । बन्धुरसेनो बन्धुरा रम्या सेना यस् सः ॥

१. वर्गपदं काश्मीरिकसटीकपुस्तकयोनीपळभ्यते.

तिर्पतमानवराशी रत्नसमूहेन वाच्यमानवराशीः ।
सित निनदे वाद्यानां सुहदां वाक्येन वासुदेवाद्यानाम् ॥ ७ ॥
स्वभुजसमुद्धृतराष्ट्रः प्रदाय राज्यार्धमिप समुद्धृतराष्ट्रः ।
सह सपदि व्यासाद्येर्धमेजमिषक्तमकृत दिव्यासाद्येः ॥ ८ ॥

धृतराष्ट्रः कुरुपतिः रत्नसमूहेन 'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिधीयते' इति कृत्वा रत्नानां समूहस्तेन तांपतः संतुष्टीकृतो मानवानां राशिः समूहो येन सः । तथा—वाच्य-मानवराशीः वाच्यमाना वरा उत्कृष्टा आशिषो यस्य सः । वासुदेवाद्यानां श्रीकृष्णादीनां सुह्रदां वाक्येन धर्मजं युधिष्ठिरमभिषिक्तमकृत । किस्मिन्सति । वाद्यानां तूर्योणां निनदे शब्दे सित । किं कृत्वा । राज्यार्धमिप प्रदाय । कीहशो धृतराष्ट्रः । स्वभुजसम्मुद्धृतराष्ट्रः स्वभुजाभ्यां समुद्धृतानि वशीकृतानि राष्ट्राणि विषया येन । पुनः कीहशः । समुत् सह मुदा वर्तते यः सः । कैः सह धर्मजमिषेचयत् । व्यासाद्यौः श्रीव्यासमुनि-प्रभृतिभिः सह । कीहशैः । दिव्यासाद्यौः दिवि भवा दिव्याः स्वर्शेकवासिनः तैरासाद्या आश्रयणीयाः । सेव्या इत्यर्थः । ताहशैः ॥

युक्तः स त्वर्धेन क्षोण्याश्चित्तेन चैव सत्त्वर्द्धेन । हैतदुःसहरिपुरोगः राक्रप्रस्थं विवेश स हरिपुरोगः ॥ ९ ॥

[स] युधिष्ठिरः तु पक्षान्तरे क्षोण्याः भूमेरधेन राज्याधेन युक्तः। तथा—सत्त्वर्द्धेन सन्त्वेन ऋदं संपन्नं सत्त्वर्द्धं तादशेन चित्तेनोपलक्षितः। हतदुःसहरिपुरोगो हतो दुःसहरिपुरूणो रोगो येन तादशः शक्रप्रस्थमिन्द्रप्रस्थं विवेश । कीदशः सः । हरिपुरोगः । हरिः कृष्णः पुरोगो यस्य। अत्र 'सत्वर्धेन' इति तकार [धकार] द्वयाभावेकथमिति चेत्, उच्यते —हलः पर्येकस्य द्वयोवी विशेषाभावेऽस्य स्मृतेः । यथा 'शुक्ते शुक्तेशनाशं विशत' इत्यादौ शुक्तेश्वर्के इति यू कि सति शुक्तगुणयुक्ते श्वयः क्षेशस्य च नाशं संपद्यते इत्यर्थः । तदुक्तम्— 'यमके क्षेष्ट्रिय्येत्रेषु दन्त्यौष्ठववकारयोः। न भेदो नन(ण)योश्वेव न नकारमकारयोः॥हलः पर्स्य च कार्यः व्यक्तनस्य द्वयोरिप । न विशेषो विसर्गस्य भावेश्व सदसन्त्वयोः॥' इति ॥

हत्वा भूमावसतः पुरं तदुद्भूतभूतिभूमावसतः । तानृषिरापादरतस्तदुद्धतेर्घातृसूनुरापादरतः ॥ १०॥

धात् स्नुधीतुर्ब्रह्मणः स्नुः ऋषिनीरदो मुनिस्तान् पार्थान् आप । समीपमागादित्यर्थः । कुतः । आदरतः । कीदशः । आपादरतः आपादनमापादः प्रापणं तत्र रतः । कस्याः । तदुद्भुतेः तेषां यानुद्भुतिरुचैभूतिः श्रीस्तस्याः । कीदशांस्तान् । पुरं हास्तिनपुरमावसत्त आश्रयमाणान् । किंविशिष्टं पुरम् । उद्भृतभूतिभूम उद्भृत उत्पन्नो भूतिभूमा छक्ष्मी- बाहुल्यं यस्य तत् । किं कृत्वा । असतः खलान्हत्वा । कस्याम् । भूमौ । तथा च

१. 'कृत' इति मूलपुस्तके.

आदिपर्वणि—'अथ तेषूपविष्ठेषु सर्वेष्वेव महात्मसु । नारदस्त्वथ देविषराजगाम यह-च्छया ॥' इति ॥

> स च वधमत्यायततः स्नेहात्तेष्ववददैकमत्याय ततः । सुरललनामोदितयोभ्रात्रोः सुन्दोपसुन्दनामोदितयोः ॥ ११ ॥

स च नारदो मुनिस्तेषु पाण्डवेषु ऐकमत्याय एकस्यामेव पत्न्यां द्रौपद्यां यथा न भेदः स्यात्तदर्थमत्यायततोऽतिशयेन आयताद् दीर्घात् स्नेहात् मुरललनायां तिलोत्तमाख्यायां मोदितयोरेकान्तरिक्षयोः मुन्दोपसुन्दनाम्ना उदितयोः ख्यातयोरसुरयोः वधस्तद्वधोपा-ख्यानमवदत् । तथा च आदिपर्वणि— पाञ्चाली भवतामेका धर्मपत्नी यशस्विनी । यथा वो नात्र भेदः स्यात्तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ सुन्दोपसुन्दावसुरौ भ्रातरौ सहितावुभौ । आस्तामवध्यावन्योन्यं त्रिषु लोकेषु विश्वतौ ॥ एकराज्यावेकगृहावेकशय्यासनिस्यतौ । तिलोत्तमायास्तौ हेतोरन्योन्यमभिजन्नतुः ॥ रक्षन्तां सौहदं तस्मादन्योन्यप्रविभागकम् । यथा वो न प्रभेदः स्यात्तकुरुध्वं महारथाः ॥' इति ॥

ते मतमाद्धुरस्य ज्ञात्वा संवादमप्रमाद्धुरस्य । द्रुपदसुतां प्रत्यमे तस्यैव वयस्यवस्थितां प्रत्यमे ॥ १२ ॥

ते पार्थास्तस्यैव नारदमुनेरम्रे प्रत्यम्ने नवे वयस्यवस्थितां हुपदेसुतां द्रौपदीं प्रति सं-वादं सुन्दोपसुन्दवधाख्यानपर्यायं ज्ञात्वा अस्य नारदमुनेर्मतमादधुरम्बहि(ही)षुः । कीदश-स्यास्य । अप्रमादधुरस्य अप्रमादे अम्रत्वं यस्य सोऽप्रमादधुरस्तस्य । अप् समासान्तः ॥

किमिति मुनेर्मतमाद्धः किम्चुरित्याह—

व्यत्यसनेन समानां पत्नीमसाकमभिजनेन समानाम् । अन्तिकमानयमाना वत्स्यामो मुनिवचांसि मानयमानाः ॥ १३॥

व्यत्यसनेन भेदेनाप्यस्माकं समानां सह मानेन विद्यते या सा ताम् । अस् क्रिममिज-नेन कुलेन समानां सहशीं पत्नीं द्रीपदीमन्तिकं समीपमानयमानाः वयं वं प्रातः । की-हशाः । मुनेः श्रीनारदमुनेर्वचांसि मानयमानाः पूजयन्तः ॥

पुनस्ते नारद्मुनिं किम्चुरित्याह—

यस्त्ववनावासन्नस्तत्सेव्यायां भवेद्वनावासं नः।

स शरदमेकां तनुतां त्रतिनामवलम्ब्य वृत्तिमेकान्तनुताम् ॥ १४॥ यो नोऽस्माकं मध्ये तत्सेव्यायां द्रौपदीसेव्यायामवनौ भूमौ अर्थात् शय्यायामेकेन जुष्टायामासन्नो भनेत् । अर्थात् स्वात्मदर्शको भवेदित्यर्थः । स एकां शरदं वर्षमेक्षमेका-न्तेन निश्चयेन नुतां श्लाध्यां त्रतिनां वृत्तिमवलम्ब्य वनावासं तनुताम् । एतदाख्यानं च आदिपर्वण्यसम् ॥

इति क्रतसमयो निजया देव्या नृपतिर्द्धसमयोनिजया।
नितरामरमत नृतया कान्त्या क्रमरम्यभावमरमतनुतया॥ १९॥
नृपतिर्युधिष्ठिर इति अनेनप्रकारेण [अरं द्वतं] कृतः समयः संविद् येन स कान्त्या
दीस्या नृतया स्तुतया अयोनिजया कलशोद्भवत्वात् निजया देव्या द्रौपद्या नितरामरमता
कथम्। क्रमरम्यभावं क्रमेण रम्यो भावः स्वाभिप्रायो यस्मिन्कर्मणि तथा । कया ।
अतनुतया। गौरवेणेद्यर्थः। अतनोर्भावोऽतनुता तया॥

तत्र च रिपुरोपान्ते रममाणे भूमिभर्तरि पुरोपान्ते । सहसा रोदरवस्तु श्रुतः समुद्धतः पुरोदरवस्तुः ॥ १६॥

तत्र तिस्मिन्मूमिभर्तारे युधिष्ठिरे रिपुरोपान्ते रिपुरोपाणां शत्रुशराणामन्तो यत्र ताहरो । सदैव रिपुशरास्पृश्ये इत्यर्थः । रममाणे सित । पुरोपान्ते नगरिनकटे । तु पक्षा-नतरे । सहसा तत्क्षणमेव रोदरवो रोदनं रोद आक्रन्दः तस्य रवः शब्दः श्रुतः । युधि-ष्ठिरादिभिरिति शेषः । कीहशो रोदरवः । समुद्धतः पुरोदरवस्तुः समुद्धतानि प्रतिशब्देन निनादोद्धतानि कृतानि पुरेदरवस्तूनि नगरमध्ये वस्तूनि घटादीनि येन स तथा । अत्र रवशब्देन पुंलिङ्गेन विशेष्येण सह संबन्धाद्विशेषणस्यापि वस्तुशब्दस्य पुंस्त्वम् ॥

> आद्रवतामेया गा हरिनत चौरा इमे हता मे यागाः। सासिगदासंनाहा द्वततरमनुयात यावदासन्ना हा ॥ १७ ॥ इति सहसा रोदं तं द्विजस्य पार्थोऽश्रुणोदसारोदन्तम्। दध्यौ वापाद्येषु क्षितिपगृहादायुधेषु चापाद्येषु ॥ १८ ॥

द्रयनेन प्रकारण सहसा तत्क्षणमेव असारोदन्तम् असारो न सारह्ण उदन्तो वार्ता यस्य स ताहन्नं तं रोदमाक्रन्दं ब्राह्मणस्य पार्थोऽर्जुनोऽश्यणोत् । स च पार्थः क्षिति-पण्रहात् र्यं प्रहात् आपायेषु आनेयेषु चापायेषु धनुरादिषु हेतौ दध्यौ च । धनुरादिनि-मित्तं दध्या चेत्यर्थः । इति किमित्याह—आद्रवतेति। भो युधिष्ठिराद्याः, आद्रवत धावत। हा कष्टे । इमे चौराः स्तेना मे मम अमेया बह्णीर्या धेनूईरिन्त, तद्वशात् मे मम यागाः कतवो ह्णा नष्टाः । भोः पार्थाः, यूयं सासिगदासंनाहाः सह असिना गदया संनाहेन क्ष्रचेन ये तादशा द्वततरं शीघ्रतरमनुयात अनुगच्छत चौरान्, यावत्ते चौरा आ-सन्ना तिंकटस्थाः ॥

न हि संवादत्यागः सज्जनरक्षासु मार्दवादत्यागः। तन्मम भावि प्रायः श्रेयः प्रतिपाद्य गाः शुभा विप्राय ॥ १९॥ इति बलवानुप्राहिप्रतिमं जम्राह् मानवानुप्राहि। अरिपरिभवनोद्दरतः पार्थश्चापं नरेन्द्रभवनोद्दरतः॥ २०॥ पार्थोऽर्जुन इत्युक्त्वा मानवानुमाहि मानवान् अनुगृह्णातीति मानवानुमाहि उन्नाहिप्रतिमं क्र्रसर्पसदशं चापं धनुर्जमाह गृहीतवान् । कुतः । नरेन्द्रभवनोद्रतो राजगृहमध्यात् । कीदशः पार्थः । बलवान् । पुनः कीदशः । अरिपरिभवनोद्रतो अरिभ्यो यः परिभवित्तरिक्त्रया तस्य नोदे दूरीकरणे रतः । इति किमित्युक्त्वा(त्याह)—न हीति । संवादो
यो ब्राह्मणेन स्वदैन्यसंवादः कृतस्तस्य त्यागो नेत्यर्थः । तथा—सज्जनानां साधुदीनानाथानां
रक्षासु मार्दवात् शैथिल्याद् अत्यागो अतिशयेन आगोऽपराधः । 'आगोऽपराधो मन्तुश्र'
इत्यमरः । तत् तस्मात्कारणात् शुभाः शुभंकरीर्गा धेनूर्विप्राय ब्राह्मणाय प्रतिपाद्य चौरेभ्य
आनीय दत्त्वा प्रायो निश्चितं मम श्रेयः शुभं भावि ॥

स प्रसमं गुरवे गां दत्त्वा हत्वा खलानभङ्गरवेगान् । दारभुवा समयेन प्रययौ तीर्थानि विप्रवासमयेन ॥ २१ ॥

सोऽर्जुनो गुरवे प्रागुिं हिष्टाय ब्राह्मणाय गां चौरैनींतां दत्त्वा । जातावेकवचनम् । तथा—अभङ्गुरवेगान् न भङ्गुरो नश्वरो वेगो येषां ते ताहशान् खलान् चौरान् हत्वा विप्रवासमयेन विशिष्टप्रवासमयेन 'स शरदमेकां तनुताम्' इत्यादिना पूर्वीद्षिष्टेन दारभुवा दारात् (दारेभ्यः) पत्नीतो भूर्जन्म यस्य स ताहशेन ऐकमत्यसंज्ञकेन समयेन तीर्थानि प्रयौ । एतच आदिपर्वणि अर्जुनतीर्थयात्रायां सर्वमूद्यम् ॥

तं श्रितगङ्गाद्वारा नुदन्तमागांसि सम्यगङ्गाद्वारा । नागसुता पातालं पार्थमनैषीदतिकतापातालम् ॥ २२॥

नागस्य कौरव्याख्यस्य सुता उल्पी नाम अलमत्यर्थमतिकतापाता अतिकितोऽनि-णीत आपातो यस्याः सा तादशी तस्या आकाशयानत्वात् तं पार्थमर्जुनं पातालमनेषीत् । कीदशी उल्पी । श्रितगङ्गाद्वारा श्रितं गङ्गाद्वारं यया सा । कीदशं पार्थम् । वारा जलेन सम्यक् कृत्वा अङ्गात् निजाङ्गात् आगांसि पातकरूपाणि नुदन्तम् । एतः त्रेवोद्यम् ॥

स च रेमे कामनया बीमत्सुस्तत्र रात्रिमेकामनया । अहिसुतयेरावन्तं सुतमाप च वंशवृद्धयेऽरावन्तम् ॥ २३ ॥

स च बीभत्सुरर्जुनस्तत्र पाताले कामनया स्वेच्छ्या अनया अहिसुतया नागवान्यया रेमे। कियन्तं कालम् । एकां रात्रिम् । 'कालभावाध्वदेशेभ्यो द्वितीया' । च पुनः धंशवृत् कुलस्य वृद्धये इरावन्तमिरावन्तनामैकं सुतमाप लब्धवान् । कीदृशम् । अरो शत्रुविषये अन्तं नाशरूपम् ॥

स हि सकलक्ष्माचके प्रदक्षिणमृक्षवीरलक्ष्मा चके ।

परयन्निलेनीराश्रमकुत्या नदीश्च निलेनीरिजनी ॥ २ ॥
हि निश्चये कक्षवीरलक्ष्मा कक्षवीरी हनुमान् लक्ष्म ध्वजो यस्य सोऽर्जुनः निकलक्ष्माचके सर्वस्मिन्मृतले प्रदक्षिणं चके कृतवान् । किं कुर्वन् अर्जुनः । आश्रमकुत्याः

आश्रमाल्पकृतिमा नदीः पश्यन् । कीहशीः । अलिनीरिजिनीः अलियुक्तानि भ्रमरयुक्तानि सीरभ्यात् नीरजानि सन्त्यासु ताः । पुनश्च किं कुर्वन् । नदीश्च महानदीश्च पश्यन् । कीहशीः । निलिनीः । लडयोरैक्यात् नडस्तृणं विद्यते यासां ता निहनीः । स की हशः । अजिनी अजिनं सृगाजिनमस्यास्तीति अजिनी सन्नतत्वात् ॥

स नगरमरिचकान्तं पाण्ड्यपतेः क्रमुकखण्डमरिचकान्तम् । प्राप्य विचित्राङ्गद्या तत्सुतया रतिमवाप चित्राङ्गद्या ॥२५॥

सोऽर्जुनः पाण्ड्यपतेः पाण्ड्यदेशाधिपस्य नगरं मणिपुरं नाम प्राप्य तत्सुतया चित्रा-इदया चित्राङ्गदानाम्न्या रितं सुखमवाप । कीदृर्या । विचित्राङ्गदया विचित्राणि अङ्ग-दानि केयूराणि यस्याः सा तया । नगरं कीदृशम् । अरिचकान्तम् अरिचक्रस्य शृतुस-मृहस्यान्तो नाशो यत्र तत् । पुनश्च कीदृशम् । क्रमुकखण्डमिरचक्रान्तं क्रमुकखण्डाः पूगखण्डाः मरिचानि च तैः क्रान्तम् ॥

> दृष्टमहासह्यागस्तीर्थे प्रविशोध्य शत्रुहा स ह्यागः । विप्रसभासन्नामप्रवणस्तीर्थे गतः प्रभासं नाम ॥ २६ ॥

हि निश्वये सोऽर्जुनो दृष्टमहासद्यागो दृष्टो महान् सद्यागः सद्यपर्वतो येन स तादक्। तथा—शत्रुदा शत्रुघाती आगः पातकं तीर्थे प्रविशोध्य शोधियत्वा प्रभासं नाम तीर्थ गतः। कीदशः। विप्रसभासनामप्रवणः विष्रसभायां द्विजपङ्गौ सन्नामनि शुभे नामनि कीर्त्योख्ये प्रवणो लगः॥

तत्र सुभद्रां गदतः श्रुत्वा सर्वोङ्गनासु भद्रां गदतः । प्राप वरां कामस्य व्यधित पुरो दुर्गतावशङ्कामस्य ॥ २७ ॥

तत्र च प्रभासाख्ये तीर्थे सर्वाङ्गनासु मध्ये भद्रां कल्याणां सुभद्रां नाम श्रीकृष्णभ-गिनीं गदतो व्याख्यातुः गदतो गदान्नामयादवात् श्रुत्वा कामस्य वशं प्राप । स च गदो-ऽस्यार्जुनस्य पुरोऽत्रे दुर्गतौ संकटे सुभद्राहरणादुत्पन्ने अस्यार्जुनस्य अशङ्कां व्यधित । सुखेद्गत्वया हरणीयेत्यर्थः ॥

भूत्वा कन्द्रपयितः स्तनित घनौघे च कामुकं द्रपयित ।

पाः स्यामलमसारद्रितः स हि वैकुण्ठं कुरूत्तमः सारद्रितः ॥ २८॥
क कुरूत्तमोऽर्जुनः कन्दर्पयितः कन्द्रपे कामे यितः सत्रतो भूत्वा कामुकं जनं दर्पयित र्वामोद्रेकं कुर्वति घनौघे मेघसमूहे स्तनित शब्दं कुर्वति सित स्मरेण दिलतो
व्यथिरः सन् अलितो अमरान् स्यामलं वैकुण्ठं श्रीकृष्णमस्मरत् । प्राग्जन्मन्यनुभूतं वैकुण्ठम्समरत् । 'नर्नारायणावृधी' इत्याख्यानात् ॥

सोऽपि सैहासमुपायादमुष्य संतुष्य कंसहा समुपायात् । तदनु समस्तोभाभ्यां निजचेष्टा निजगदे समस्तोभाभ्याम्॥ २९॥ सोऽपि कंसहा श्रीकृष्णोऽमुष्यार्जुनस्योपायात् सहासं हासेन संतुष्य समुपायात् आगात् । सहासमिति । अत्र श्रीकृष्णाभिमतमभूदित्यर्थः । तदनु तदनन्तरम् उभाभ्यां श्रीकृष्णार्जुनाभ्यां समस्ता निजचेष्टा स्वचेष्टा प्राग्जन्मनि नरनारायणसत्क(णात्मक)चेष्टा वर्तमाने च समस्ता चेष्टा इतिकर्तव्यतां सुभद्राहरणोपाययुक्तां निजगदे कथिता । किंविशिष्टाभ्यां ताभ्याम् । समस्तोभाभ्यां समः स्तोभ उद्देको ययोस्तौ तादशाभ्याम् ॥

### नरनारायणदेहौ पुराणपुरुषौ नृणां परायणदेहौ । रैवतकं पादाभ्यामपुनीतामवनतानुकम्पादाभ्याम् ॥ ३०॥

तौ पुराणपुरुषो श्रीकृष्णार्जुनौ नरनारायणदेहों तथा नृणां पुरुषाणां परायणं च परं च तत् अयनं गतिः परायणं मुक्ति ददाति ताहशी ईहा चेष्टा ययोस्तौ ताहशौ रैवतकं नाम गिरिं पादाभ्यामपुनीतां पिवत्रीचक्रतुः । तत्र गतावित्यर्थः । कीहशाभ्यां पादाभ्याम् । अवनतानुकम्पादाभ्याम् अवनतानां प्रणतानां भक्तानामनुकम्पां कृपां ददतः (दत्तः) अ-वनतानुकम्पादौ ताभ्याम् ॥

> अथ बलमद्रमुखानां यदुवृषमाणां मतेन भद्रमुखानाम् । यादवकत्यायोगाद्धन्यं भवनं स भिक्षुकन्यायोऽगात् ॥ ३१॥

अथानन्तरं सोऽर्जुनो भद्रमुखानां भद्रं ग्रुमं मुखं येषां ते ताहशानाम् बलभद्रमुखानां बलभद्रप्रभृतीनां यदुवृषभाणां यदुपुङ्गवानां मतेन यादवकन्यायाः सुभद्राभिधानाया योग्गात् धन्यं प्रशस्यं भवनं गृहमगात् । कीहशः । भिक्षुकन्यायो भिक्षुकवेशः ॥

यदुषु सबलदेवेषु व्यग्नेष्वन्यत्र तुलितबलदेवेषु ।

मुदितमना भोजगृहे .... पाणिमुपेतपद्मनाभी जगृहे ॥ ३२ ॥

सोऽर्जुनः तुलितबलदेवेषु तुलितबला देवा येषां ते तादशेषु । देवतुल्यबलेष्वित्यर्थः । स-बलदेवेषु सबलभद्रेषु यदुषु व्यप्रेष्वाकिसकसंपातादन्यत्र व्यप्रेषु व्याकुलेषु सत्सु मुदित-मनाः सन् भोजगृहे यदुगृहे पाणि जगृहे । अर्थात्सुभद्रायाः । पुनः कीद्याः सन् । उ-पेतपद्मनाभ उपेतो युक्तः, संमतेन मिलितो वा, पद्मनाभः श्रीकृष्णो यस्य ॥

अगमचारूढेन प्रियया पार्थस्तयैव चारूढेन।

तत्पुरमुद्यद्वेषः प्रक्षोम्य रथेन तूर्णमुद्यद्वेषः ॥ ३३ ॥ पार्थोऽर्जुनस्तयैव प्रियया सुभद्रयारूढेनोत्पन्नेन चारूढेन चार यद्वहनमूदः विवाह इति यावत् । तेन हेतुना तत्पुरं यदुनगरं रथेन तूर्णमगमत् जगाम । किं कृत्वा तत्पुरं प्रक्षोभ्य । कीदशः । उद्यन् द्वेषो यस्य सः । प्रत्यभियास्यतां यद्नासुपरि कृत्व इन

भृत्वा परमो हंसः कुर्वाणश्चेष्ठितेन परमोहं सः । अध्यवसद्विजयोऽगं रैवतकं हरिमतेन सद्विजयोगम् ॥' इत्ययं श्लोको मूळपुस्तकेऽत्र प्रकरणेऽधिकः समुपळभ्यते.

त्यर्थः । अत्रापि व्यञ्जनद्वयाभावे यमकादावदोषः । 'परात्परस्य चैकस्य व्यञ्जनस्य द्वयो-रपि' इति प्रागुक्तम् । पुनः कीदशः । उद्यन् वेषस्तदुचितो यस्य स उद्यद्वेषः ॥

तद्नु मद्भ्रमवन्तश्रेलुः कल्हाय बलमद्भ्रमवन्तः।

ऋद्धिमशास्यां भोजा विभ्राणा रोषकर्कशास्याम्भोजाः ॥ ३४ ॥

भोंजा यादवा हरुधरप्रभृतयस्तद्नु तद्नन्तरं मदेन द्रेण भ्रमवन्तो भ्रमयुक्ता अदभं घनं बर्ल कटकमवन्तो रक्षन्तः । तथा ऋद्धिमशास्याम् ऋद्धिणा ऋद्धत्वेन शास्यां प्रश्चायां शासनं शास्यतां विभ्राणाः । तथा रोषकर्कशास्याम्भोजाः रोषेण बरुात्कन्याहरणोत्पन्नेन कर्कशानि आस्याम्भोजानि मुखकमरुगनि येषां तादशाः सन्तः करुहाय युद्धाय चेछः ॥

न्यरुणत्कोपायस्तान्यदुवीराञ्शौरिरकटुकोपायस्तान् । वचनैस्तरसा मधुरैस्तं चानुजगाम चारुतरसामधुरैः ॥ ३५ ॥

शोरिः श्रीकृष्णस्तान् यदुवीरान् यद्न् तरसा बलेन मधुरैर्वचनैन्येरुणत्। कीदशान् ता-न्। कोपायस्तान् कोपेन आयस्ताः खिन्नास्तान्। शोरिः कीदशः। अकटुकोपायोऽकटुकः सामोपेत उपायो यस्य सः। वचनैः कीदशैः। चारुतरसामधुरैः चारुतरं यत्साम चाटु तस्य धूर्येषां तादशैः। स शोरिस्तमर्जुनमनुजगाम। अत्रापि मधुरैर्वचनैरिति संबन्धः॥

सोऽपि च मानी चरणश्रितप्रियावाक्यकृतश्रमानीचरणः । परिसरमाप पुरस्य स्वस्य नरा दिग्भरङ्गमापपुरस्य ॥ ३६ ॥

सोऽप्यर्जुनो मानी मानयुक्तः । तथा — चरणिश्रतित्यादि । चरणौ श्रिता या प्रिया सुभद्रा तस्या यद्वाक्यं तेन कृतशमो विहितप्रशमोऽनीचो महान् रणो यदुभिः सह युद्धं येन स्र ताहशः सन् स्वस्य पुरस्य नगरस्य हास्तिनपुरस्य परिसरं पर्यन्तभूमिमाप प्राप्तः । 'पर्यन्तभूः परिसरः' इत्यमरः । तथा नरा अस्यार्जुनस्याङ्गं हिग्भरापपुः सकौतुकमालोक्यन्।।

अथ द्धुरामोदं ते पार्थाः प्राप्तेऽर्जुनेऽभिरामोदन्ते । वध्वा मानिन्या ते कुन्ती कृष्णा च तोषमानिन्याते ॥ ३७ ॥

अयोगन्तरं ते पार्था युधिष्ठिराद्या अभिरामोदन्ते अभिरामा मनोहरा उदन्ताः शौर्य-यशः प्रकृष्टिश्यां यस्य तादशेऽर्जुने प्राप्ते आमोदं हर्षे दधुः । 'प्रमोदामोदसंमदाः' इत्यमरः । ते मानिन्धां च तथा वध्वा वर्षया कुन्ती कृष्णा द्रौपदी च तोषमानिन्याते ।संतुष्टीकृते इत्यर्थः॥

महिततमारम्भा सा पितृसदृशमजीजनत्कुमारं भासा । गुरुमेह्मन्युं नामप्रदायिनं कुरुकुलेऽभिमन्युं नाम ॥ ३८॥ सा समद्रा महिततमारम्भा महिततमोऽतिप्रशस्त आरम्भः क्रियारम्भो यस्याः सा

१ 'महिमन्युं' ख.

तादशी भासा पित्रसदशमभिमन्युं नाम कुमारमजीजनत् । कीदशम् । गुरुमहमन्युं गु-रवो महा उत्सवा येषां तादशा मन्यवो यशा यस्य स तादशम् । 'मन्युरेन्ये कतौ कुधि' इति मङ्कः । पुनः कीदशम् । नामप्रदायितं नामप्रख्यापकम् । कुत्र । कुरुकुले कुरुवंशे ॥

अथ रमितो वासविना कृष्णस्तत्रैव हलभृतोवास विना । प्रीतिरसेनाहानि स्वैरं कतिचित्कृतारिसेनाहानिः ॥ ३९॥

अथानन्तरं कृष्णः श्रीकृष्णो वासविनेन्द्रसूनुनार्जुनेन प्रीतिरसेन रमितः सन् हलभृता विना बलभद्रेण विना कतिचिद्हानि स्वरं तत्रेव हास्तिनपुरे उवास आसांचके । कीद्दशः कृष्णः । कृतारिसेनाहानिः कृता अरिसेनायाः शत्रुचम्वा हानिर्येन ॥

सस्तेहरिरंसेन ध्रियमाणभुजोऽर्जुनेन हरिरंसेन । अगमच कीडायै यमुनां प्रति बन्दिनः स चक्रीडायै ॥ ४०॥

स चर्की चक्रायुघवान् हरिः श्रीकृष्णः सम्नेहरिरसेन सम्नेहं रिरंसा ग(र)न्तुमिच्छा यस्य स ताहशेन अर्जुनेन श्रियमाणभुजः आश्रियमाणभुजः (चुँम्व्यमानभुजः । 'घ्रा गतिगन्धो-पादानयोः' घातुः।) अंसेन अंशेन कीडायै यमुनां प्रत्यगमत् । शसयोरैक्यं यमकादौ । यमुनां प्रति वनविहाराय किंचित्क्रीडां कर्तुं ययावित्यर्थः । तथा वन्दिनः स्तुतिपाठकस्य ईडायै वाचे । स्तुतये इत्यर्थः । यमुनां प्रति जगामेति जातावेकवचनम् । बन्दिनश्च तथा विहरन्तमस्तुविन्नित्यर्थः ॥

भुवनविभावयमाने वनविहरणविभ्रमं विभावयमाने । ऋतवो माधवमासं निधाय पुरतस्ततोऽभिमाधवमासन् ॥ ४१॥

ततोऽनन्तरम् ऋतवः षड्ऋतवः वनविहरणविश्रमं वनविहारं विभावयमाने विशेषेण भावयमाने काङ्कमाने(णे) भुवनविभौ श्रीकृष्णेऽयमाने गतवित सित माधवमासं मधुमासम्। वसन्तर्तुमित्यर्थः । पुरतोऽग्रे निधाय अभिमाधवं श्रीकृष्णमि आसन् । 'वैशाखे माधवो हरौं वसन्ते च' इति मङ्कः ॥

अधुना वसन्तवर्णनमाह—

मुकुलः संतेने यश्चम्पकतरुणागते वसन्तेऽनेयः।

दीप इव स्वच्छिशिखः स बभौ लोकश्च स्वच्छिवितस्वच्छिशिखः ४२॥ आगते वसन्ते वसन्ततों यो मुकुलः कुड्मलो अनेयो न नेयो याप्यः। हृ च इत्य । च म्पकतरुणा चम्पकबृक्षेण संतेने विस्तारितः। सुहृ च पीतवर्णत्वात्। स्वच्छिशिखो दीप इव बभौ रेजे। तथा लोकश्च। औचित्याद्भूलोकोध्वलोकाख्यः। स्वच्छिविवस्वत्स्वच्छिशिखो विवस्वान्मूर्यः पावको वा शशी चन्द्रः समाकाशः स्वच्छानि विवस्वच्छिशिखानि यास्मिन् स तादश आसीत्॥

१. अयं च पाठो धकारे घकारश्रान्तिमूळकोऽसाधुरेव, तत्र यक्यपीत्वा राप्तेः. २. 'स्कन्धेन' इत्यर्थकस्य 'अंसेन' इत्यस्य 'ध्रियमाणभुजः' इत्यतः प्राग्रुचितत्वम्.

पथिकजनानां कुरवान्कुर्वन्कुरवो बभूव नानाङ्करवान् । प्रेक्ष्य रुचं चूतस्य स्तबकेषु पिकश्रकार चश्रू तस्य ॥ ४३॥

करवः कुरबकगृक्षः पथिकजनानां पान्थजनानां विरिहणां कुरवान्कुत्सितरवान्दी-नालापान्कुर्वस्तन्वन्नानाङ्कुरवान् नानाविधाङ्कुरवान् बभूव । तथा—च्तस्य रसालस्य रुचं शोभां प्रेक्ष्य तस्य चूतस्य स्तबकेषु पिकः कोकिलश्चन्न् त्रोटी उमे अपि द्वाविप चन्नुपुटो चकार । तदास्वादनरिसकत्वात् । 'चन्नुस्तोटिरुभे स्नियाम्' इत्यमरः ॥

भृङ्गचमूपरिवारस्तस्ताराङ्गारवितकमूपरि वारः।

नवनिलनानि वसन्तः सुष्टा ह्यमुना प्रियां विना निवसन्तः ॥ ४४ ॥ वसन्त ऋतुर्भृङ्गचमूपरिवारोऽलिपङ्गिपरिवारः सन् वारो जलस्योपरि नवनिलनानि न-वपद्मानि अङ्गारवत् तप्ताङ्गारवत् किमु तस्तार। वार्शब्दः श्लीलिङ्गो जलवाचकः । प्रष्टा इत्यादि । हि निश्चये प्रियां विना निवसन्तः पुरुषाः । विरहिण इत्यर्थः । अमुना हेतुना प्रष्टा दग्धाः ॥

स्फुटितं च पलाशेन आन्तं अमरेण चैव चपलाशेन । हसितमशोकप्रसवैः पतितं पान्थाश्रुमिश्च सोकप्रसवैः ॥ ४९ ॥

चशब्दः समुचये । पठाशेन पठाशपुष्पेण स्फुटितं विकसितम् । अथ च पठमश्नातीति पठाशो राक्षसः तेन पठाशेनेव पठाशेन पृष्पेण विकसितमित्यर्थः। तथा श्रमरेण श्रान्तं च ।
कीदशेन श्रमरेण । चपठाशेन चपठा आशा परापकृतिस्पृहा यस्य स तादशेन । अथ
च श्रमं रातीति श्रमरः खठः । सोऽपि चपठाशः । तेन च श्रान्तं जृम्भितम् । तथा—
अशोकप्रसवैरशोकतरुपृष्पेईसितं विकसितम् । अथ च पान्थान् प्रति इसितमिव श्वेतवर्णत्वाचेषाम् । तथा—शोकप्रसवैः शोकः प्रियावियोगेनेह यहुःखं तस्मात् प्रसव उत्पत्तियेषां तादशैः पान्थाश्रभिः पान्थानां विरहिणामश्रुभिर्नेत्रजठैः पतितं च । तदसहत्वादित्यर्थः॥

स्वतलोरिस तरुगलितः कच्छभुवा कुसुमरेणुरिसतरुगलितः । चारुवसन्तोषितया दधे पुलकोऽमुयेव संतोषितया ॥ ४६॥

असुया किच्छमुवा गहनभुवा तरुगिलतो वृक्षेभ्यः पतितः अलितो अमरादसितरुक् रयामलरुख्या र<sup>लेमा</sup> पुष्पधूलिश्चारुवसन्तोषितया चारुर्मनोहरो यो वसन्तो नायकस्थाने तिसमञ्ज्ञित्व ताहरोम् ता तया संतोषितया संतुष्टयेव। 'सुदेव'इति पाठे मुदेव हर्षेणेव।दभ्ने॥ अस्र केम्प्यवर्णनमाह—

्रिङ्गकृतारावं तं तपन्तमिव दन्तधवल्रतारावन्तम् । अरकभिदातपसेवानिरतमपश्यच्छुचि तदातपसेवा ॥ ४७॥

<sup>9.</sup> पूर्वसाहचर्यात्स्रीत्वं वारः' इति तु कलिङ्गः । 'पूर्वोत्तरसाहचर्यात्स्रीक्रीवयोर्वार्' इति तु । 'अका—इति मुकुटः.

नरकभित् श्रीकृष्णस्तदा तिस्मन् काले तं शुचि श्रीष्मम् । अथं च तपसे तपोऽर्थे शुचि पवित्रमिव कंचित्पुरुषमप्रयत् । कीदशं तम्। भृङ्गकृतारावं भृङ्गेः कृत आरावो यिस्मन् स तादशम् । शुचिरिप पुरुषः स्वाध्यायवान् । पुनः—तपन्तिमव संतापं लोकं कुर्वन्तिमव। अथं च—तपन्तं तपस्यन्तम् । पुनः कीदशं शुचिम् । दन्तधवलतारावन्तं दन्ता गज-दन्तास्तत्तुल्या धवला यास्तारास्तद्भन्तम् । पुनः कीदशम् । आतपसेवानिरतम् आतपसेवायां निरतम् । शुचिः साधुरिप तपस्वी पञ्चविधो भवति ॥

न प्रसने शैरीपे वियुक्तिरलिभिः कृतप्रवेशैरीपे ।

सुमनःसेवनमन्तर्गत्वा बहु मन्वते रसेऽवनमन्तः ॥ ४८॥

शैरीषे शिरीषसंबन्धिनि प्रसवे पुष्पे कृतप्रवेशे रचितप्रवेशेरिलिभिर्भ्रमरीवियुक्तिस्तिहि-योगो न ईषे नेष्टा। 'इषु इच्छायाम्' धातुः । एतत्संवादसंमतमर्थान्तरन्यासमाह—सुमन इत्यादि । रसे तद्रसे अवनमन्तो लग्नाः पुरुषाः । रसिका इति यावत् । सुमनःसेवनं सुमनसः पुष्पाण्येव सुमनसः पण्डितास्तेषां सेवनमन्तर्गत्वा । मनसा तिद्वधायेत्यर्थः । तदेव सुमनःसेवनं बहु मन्वते बहु जानन्ति ॥

अथ वर्षावर्णनमाह—

अथ भृङ्गानवमरुतः स्फीताः प्रावृङ्गनाग्रगा नवमरुतः । आयासं पदवीजं नियम्य शौरेः समाप्यसंपदवीजन् ॥ ४९ ॥

प्रावृद्धनायगा वर्षाकालिकघनायगा नवमरुतो नववायवः स्फीता उद्धताः । तथा— भृङ्गानवमरुतो भृङ्गेभ्योऽनवमा अनुना रुद् शब्दो येषां ते तादृशाः । रुद्शब्दः क्रिवन्तः । यद्वा भृङ्गेः कृत्वा अनुनशब्दाः सभृङ्गशब्दाश्चेत्यर्थः । शौरेः श्रीकृष्णस्य पद्वीजं पद्व्या जातं वनविद्दरणात् पदप्रक्रमणे जातमायासं कष्टं नियम्य दूरीकृत्य अवीजन् वृतुः । कथम् । समाप्यसंपत् समाप्या पर्याप्ता संपत् यत्र कर्मणि तत् । अतिशयेन वृत्तरित्युः ॥

> प्रीणितमानवकोटेरुदये मेघस्य मोदमानवकोटे। अभवत्सन्ना हंसाविहिद्धी च गमनसंनाहं सा ॥ ५०॥

प्रीणिता तोषिता जीवनदानेन मानवानां कोटि:। जातावेकवचनम् । येन तस्य तादशस्य मेघस्य उदये मोदमानवकोटे मोदमाना हृष्यमाणा बकोटा बका यस्मिन् स तादशे सति । बकोटशब्दः बके रूढः। हंसाविर्हिसपिक्षः सन्ना केष्ट्यती अभवत् । च पुनः—सा हंसाविर्ह्णमनसंनाहं मानसं सरः प्रति यात्रोद्योगं दधौ ॥

सकलजगत्याधारा न समा मेघस्य पुण्यगत्या धारा । अन्यास्वादापेते चातकवदने यया जवादापेते ॥ ५१॥

सकळजगत्याधारा सकळजगत्याः सकळभूमेराधार आश्रयो यस्याः सा मेघ्या धारा जळधारा पुण्यगत्या कस्यापि पुण्यगत्या न समा । तत्समा कापि पुण्या तिरद्धता नास्तीत्यर्थः । अत्र हेतुमाह—यथा(या) मेघस्य जलधारया अन्यास्वादापेते अन्यस्मात् नयादिजलस्वादादपेते रहिते चातकवदने चातकमुखे जवादापेते आपतितम् । आपेते इति भावे लिट् ॥

विद्धाना ध्वनिमलिना न केतकी राक्षसी वनाध्वनि मलिना। पथिकैरार्तवदशनैः स्फुरिता सेहे पतिद्धरार्तवदशनैः ॥ ५२ ॥

वनाध्विन वनमार्गे अछिना भ्रमरेण हेतुना ध्विन विद्धाना कुर्वती केतकी राक्षसी केतकीवीरुदिव राक्षसी मिलना कृष्णा पापा च अशनैः शीघ्रं पतिद्धरार्तवदशनेरार्तवानि ऋतौ भवानि कुसुमानि तान्येव दशना दन्तास्तैः स्फुरिता जृम्भमाणा सती पथिकैः पान्थैवियोगिभिरार्तवदातुरवन्न सेहे न सोढा। [अन्या]पि शब्दं कुर्वती दन्तुरवदना भवति॥

> घटितनिकेतकवाटः कामिजनैः स्फुटितसुरभिकेतकवाटः। जलदैः सकलापिहितः कालो व्याजन्मते सा स कलापिहितः॥ ९३॥

एवंविधः स कालो विशेषणसामध्योद्धर्षांकालो व्याजृम्भते स्म, विशेषेण आसमन्तान्त् जृम्भते स्म । कीदशः । घटितनिकेतकवाटो घटिताः संयोजिता निकेतेषु गृहेषु कवाटा अर्गला यस्मिन् सः। कैः । कामिजनैः कामुकलोकैः । वर्षाकाले बहिरसंचारात् । पुनः कीदशः । स्फुटितसुरभिकेतकवाटः स्फुटिताः सुरभयः केतकानां केतकपुष्पणां वाटा वृत्तयो यस्मिन् सः । पुनः कीदशः । जलदैर्मेषैः सकलापिहितः सर्वत्रा-च्छादितः । पुनः कीदशः । कलापिहितः कलापिनां मयूराणां हितः ॥

अथ शरद्वर्णनमाह-

अथ नवकोकनदेन क्षितिः क्षणात्कुररहंसकोकनदेन । रममाणविशेषेण प्राप्यत योषेव भूषणविशेषेण ॥ ९४ ॥

अथानन्तरं क्षणादिति श्रीकृष्णवैभवेन समकालं षड्तूनां प्राप्तिवर्णनम् । कुररहंस-कोकनदेन कुररा उत्कोशाः पिक्षिविशेषाः । 'उत्कोशकुररौ समी' इत्यमरः । तथा— हंसा मरालाः, कोकाश्वकवाकाः, तैर्युक्तो यो नदो जलाश्यस्तेन क्षितिः क्षणात् प्राप्यत प्राप्ता । किविशिष्टेन । नवकोकनदेन नवानि कोकनदानि रक्तोत्पलानि यस्मिन् स ताहशेन । पुनः कीह्येत्व । रम्माणविशेषण रममाणाः वीनां पूर्वोहिष्टानां पिक्षणां शेषाः पिक्षणो यस्मिन् स् यस्मिन् स्मातिः । यद्वा—रममाणा वयः पिक्षणः शेषा जलचरा यत्र स ताहशेन । केन केव

विरहिणमार व्यसनं भुक्तेश्च बभूव भुवनमारव्यसनम् । असुतरामभ्रमदभ्रं बभ्राजे भ्रमरवर्णमभ्रमदभ्रम् ॥ ९९ ॥

व्यस्यं दुःखं वियोगोत्यं विरहिणं पान्थमार जगाम । 'ऋ गतौ' इत्यस्य धातोछिटि हपम् भन्नेश्च हेतुभिः कृतं भुवनमारव्यसनं भुवनमारणस्य ठोकमारणस्य व्यसनं हेवाको बभूव। 'विपत्तावशुभे श्रंशे पानस्त्रीमृगयादिषु । देवानिष्टफले सक्ती व्यसनं कोधदूषणे ॥' इति मङ्कः। अत्र शरिद सुतरामतिशयेन अदश्रं घनं श्रमरवर्णं नीलवर्णम् अश्रमदश्रं न श्रमन्ति अश्राणि मेघा यरिंमस्तत्तादशमश्रमाकाशः बश्राजे शुशुभे। 'अश्र-माकाशमेषयोः' इति मङ्कः॥

रजनेर्मुक्ता वल्रयः खगृहे मुनिसप्तकेन मुक्तावल्रयः । रेजुस्तारासार्था न पुरेव पयोधरावताराः सार्थाः ॥ ५६ ॥

अत्र शरिद तारासार्था नक्षत्रसंघा मुनिसप्तकेन मरीच्यित्रप्रश्वितना खग्रहे आकाशग्रहे मुक्तास्यक्ता रजने रात्रेवेलयः कि रेजुः । वलीनामिष पायसादिना श्वेतत्वात् । यद्वा— मुनिसप्तकेन सप्तींभिर्मुक्तावलयो मुक्तापङ्कयः खग्रहे मुक्तास्तारासार्था रेजुः । न पुरेवेति । पयोधरावताराः पयोधराणां मेघानामवताराः पुरेव सार्था वार्षुकत्वात्सफला न आसन् । 'पयोधरावताराः सार्थाः' इत्यत्र विसर्जनीयाभावे[ऽिष] न दोषः ॥

शशिना सकलकलेन स्फुरितं शालिषु शुकेन सकलकलेन। निपतितमापकेषु सारस्य लक्ष्येषु भङ्गमाप केषुः॥ ५७॥

अत्र शरिद सकलकलेन सकलाः संपूर्णा अतिस्वच्छाश्च कला यस्य स तादशेन श-शिना स्फुरितं जृम्भितम्। तथा आपकेषु आसमन्तात् पकेषु शालिषु सस्येषु सकलकलेन सह कलकलेन कोलाहलेन तद्धक्षणक्षोभात् वर्तते यः स तादशेन शुकेन कीरेण निपतितम् । भक्षणार्थमिति शेषः । केषुः क इषुरिति पदच्छेदः । स्भरस्य इषुः शरो लक्ष्येषु शरन्येषु क भक्षमाप । न कापि भक्षमापेत्यर्थः ॥

अथ हेमन्तवर्णनमाह-

प्रतिपन्नावश्यायः स्फुटं भवेद्वायुरङ्गनावश्याय ।

अकृत मरुत्साहस्यः स्त्रीमर्तुर्यद्वरो निरुत्साहस्य ॥ ५८॥

साहस्यः सहिस मार्गशीर्षे भवः साहस्यो मरुत् हेमन्तवायुनिरुत्साहस्य विगतवर्शाकर-णोयमस्यापि भर्तुर्वशे यत्स्रीं कान्तामकृत, तत् प्रतिपन्नावश्यायः प्राप्ततुषारलवो वायुरङ्गना-वश्याय अङ्गनावशीकरणाय स्फुटं भवेदिति जाने ॥

शिशिरवर्णनमाह—

वनभूमौ कुन्देन स्मितेन सादृश्यमापि मौकुन्देन । अभव देशः कोपलवङ्कः प्रियाजनोऽप्यकृत युवसु कोपलवं का १९॥

कुन्देन माध्येण कुसुमिवशेषेण मौकुन्देन मुकुन्दस्य श्रीकृष्णस्येदं मौकुन्दं मे कुन्देन स्मितेन ईषद्धितेन सह सादश्यं श्वेत्यादापि प्राप्तम् । देश इत्यादि । अत्र शिशिरे दे ।: को-पठवङ्को भवति । देश इति जातावेकवचनम् । कुत्सिता उपठा अश्मानो यस्मिन् त को-पठः स चासौ वङ्गश्च वऋश्च । वङ्गशब्दो वक्रार्थे रूढः । अत्र करकादिबाहुल्येन स्टेशस्य





कोपलवङ्गत्वम् । तथा—कः प्रियाजनोऽपि कान्ताजनोऽपि युवसु तरुणेषु कोपलवं क्रो-धलेशम् अकृत । न कोऽपि । शैशिरमस्ता बलात्कारितस्वप्राणप्रियालिङ्गनानां कान्तानां क मानवतीत्वमत्रेत्यर्थः ॥

> अवनितले शीतरुजः कान्तापि भृशं तुषारलेशी तरुजः । पवमानस्तापस्यः स्थापयिताभूद्वियोगिनस्तापस्य ॥ ६० ॥

अत्र शिशिरे तापस्यो माध्यः । शैशिर इत्यर्थः । तरुजः पवमानः शिशिरऋतुसंभविपुष्पतरुजः, तथा तुषारलेशी हिमलवयुक्तोऽवनितले भूतले शीतरुजः शीतस्य रुक् रोगस्तस्य,
कान्तापि वियोगिनो विरहिणस्तापस्य स्थापियता बहुलीकर्ता अभूत्। चित्रमेतत्।यः शीतरुजः कर्ता स कथं तापकर्ता भवतीति विरोधः। कामोद्रेकेण विरहिणां संतापकत्वात्तत्परिहारः॥
ऋतवर्णनोपसंहारमाह—

तत्र समुत्किपके तु स्फुरतीदृशमृतुगणे समुत्किपकेतुः । स यमस्वसुरभ्यासं प्रापत्तीरं द्वमार्तवसुरभ्यासम् ॥ ६१ ॥

किंवित्रजुन ईदशमनेन प्रकारेण ऋतुगणे ऋतूनां वसन्तादीनां गणे समुत्किपिके समुत्काः सम्यगुत्का उत्किण्ठिताः पिका यिस्मस्तादशे स्पुरित जृम्भिते सित समुत् सह मुदा हर्षेण वर्तते यः सतादशः सन् तस्या यमस्वमुर्नद्या यमुनाया अभ्यासं समीपस्थं तीरं प्रापत् । कीदशम् । द्रुमार्तवसुरभ्यासम् । यथाऋतु यानि द्रुमार्तवानि द्रुमकुसुमानि तैः सुरिभः सुगन्धिरासा आसनं स्थानं यस्य तत् । अत्र यमस्वसुरित्यमङ्गलप्रायमि पदं ताद्दगृतसमुदाये श्रीभग-वद्देभवेनोपस्थिते अत्युन्मदमदनोद्दीपकत्वेन विरिह्णां प्राणसंशयदत्वे यमुनातीरस्य सर्वेर्तुजुष्ट्रैन हेतुत्वाद्रक्षितं किवना ॥

लोकहितो यातनया यस्या भ्राता विवस्वतो या तनया । कल्मषमापावन्या यत्संगत्या विनाशमापावन्या ॥ ६२ ॥

यस्या यमस्वसुः। कस्या इत्याह—यस्या यमुनानद्या भ्राता यमो यातनया पातिकनामिष ठोकानां विहितया ठोकहितो भवति। सा हि यातना तेषां प्रायिश्वत्तरूपत्वेन। अतस्तस्य सर्वथा ठोकहितत्वम्। तथा या च तनया दुहिता भवति। कस्य। विवस्वतिश्वजगत-श्वश्चषः सूर्यस्य। तथा आपावन्या आसमन्तात्पुनातीत्यापावनी तया यत्संगत्या यस्यां यमुनायां संगतिर्यस्यास्तादृश्या अवन्या तीरभूम्या कल्मषं पापं विनाशमाप। देहिना-मिति शेषः॥

१. 'प्रापत्पारद्वमार्त' ग. २. सटीकपुस्तकयोर्मूळपुस्तके च 'अभ्याशम्' इति ताल-व्यशकार एव दश्यते, तथापि 'अभ्यासोऽभ्यसनेऽन्तिके' इति दन्त्यान्तप्रकरणे विश्वमे-दिन्योः क्षुटमुपलभ्यमानत्वाद्दन्त्यान्त्यपाठः स्थापितः.

#### काव्यमाला।

सैमधुरभृङ्गारा सा वीचिकरे धृतसरोजभृङ्गारासा ।

लिङ्घतवप्रापाद्यं दातुमनाः कौतुकादिव प्रापाद्यम् ॥ ६३॥ (युग्मम्)

सा यमुना नदी वीचिकरे वीचिरेव करो हस्तस्तत्र समधुरभृङ्गारा सह मधुरेण रम्येण भृङ्गारेण जलालकया वर्तते या सा। तथा—धृतसरोजभृङ्गारासा धृतः सरोजेषु पद्मेषु भृङ्गानामलीनामारासो यया ताहशी। तथा—लङ्गितवप्रा लङ्गितं वप्रं तीरम् अर्थाद्भिभिः यया सा ताहशी। पाद्यं पादायाई पाद्यं दातुमना इव आद्यं श्रीकृष्णं प्राप ॥

तस्याः कुसुमहितायाः शौरिस्तीरे पुरेव कुसुमहितायाः । विजहाराक्षीणांसः समं समूहेन कातराक्षीणां सः ॥ ६४ ॥

स शौरि: कुसुमहितायाः को भूमी सुष्ठु महिता पूजिता तस्याः । तथा तीरे तटे कु-सुमिहितायाः कुसुमेः षडृत्व्यैनीनाविधैस्तीरभूमिवर्तिनां वृक्षाणां पुष्पेहिता तस्यास्तीरे कातराक्षीणां वरयोषितां समूहेन समं पुरेव प्राग्वत् विजहार चिक्रीड । कीहशः शौरिः । अक्षीणांसः अक्षीणों कृशो अंसौ यस्य स ताहशः । एतन्महापुरुषळक्षणं सामुद्रिके ॥ अथ वनविद्वरणमाह—

वध्वा घटमानाम्यामुरोरुहाम्यां कयापि घटमानाम्याम् । जगले रन्तुं गतया विजिगीषुम्यां परस्परं तुङ्गतया ॥ ६९॥

कयापि वध्वा नायिकया रन्तुं वनिवहारं कर्तुं गतया जगले गलितमापिततम् । वध्वा कीदृश्या । लक्षितयिति शेषः । काभ्याम् । उरोरुहाभ्यां स्तनाभ्याम् । कीदृशाभ्याम् । घटमानाभ्यां संयुज्यमानाभ्याम् । पुनः कीदृशाभ्याम् । घटमानाभ्यां घटवत् कलशवत् मानं प्रमाणं ययोस्तौ ताभ्याम् । पुनः कीदृशाभ्याम् । परस्परं तुङ्गतया विजिगीषुभ्याम्/॥

चक्रुबीला वल्लचाः पल्लवसद्दशैः करैः प्रवालावल्याः । भङ्गं हेलावलयस्वनसूचितनिजकरा महेलावलयः ॥ ६६ ॥

बाला महेलावलयः कान्ताश्रेण्याः(ण्यः) पल्लवसहरीनैवपल्लवतुल्यैः करैर्वल्या लतायाः संबन्धिन्या प्रवालावल्याः पल्लवपद्गेभेङ्गं छेदं चकुः। किंविशिष्टाः। हेलेत्यादि। हेल्या क्रीड्या यो वलयस्वनः कङ्कणशब्दस्तेन सूचितो बोधितो निजकरो यासां ताः। वर्णतः पल्लवकरयोर्भेदाज्ञानाद्वलयस्वनेनैव करः सूचित इत्यर्थः।अत्रापि वल्या इति व्यञ्जन-द्वयाभावेऽप्यदोषः। तथा वलयेत्यत्र एकत्र विसर्गाभावेऽपि न दोषः। प्रवालावल्याः, महे-लावलय इत्यत्र कथिते पदेऽपि यमकादौ न दोषः। एवमन्यत्राप्यूद्यम् ॥

'निन्दितकुन्दप्रसवा हरेण मूर्झा धृता मुकुन्दप्रसवा। स्रेहभरादिव यस्या बभ्व गङ्गा सरिद्धरादिवयस्या॥' इति श्लोको मूळपुस्तकेऽधिकः.

१. इतः प्राक्

कलिकां वर्यो वध्वा स्पर्शरतः कामुकः कवर्यो वध्वाः । कान्तिर्नेहेददयामिति संश्लथयन्पुनश्च नेहे दरयाम् ॥ ६७ ॥

कामुकः कान्तो वध्वाः कान्तायाः कवर्यो केशविन्यासे वर्यो प्रशस्यां कलिकां पुष्पकलिकां वध्वाः स्पर्शरतः तत्स्पर्शे रतः सन् इह कवर्यामीदृश्यां बद्धायां कान्तिनेति हेतोः तां संश्रथयन् श्रथीकुर्वन् पुनश्च तां कवरीं दृश्यां दर्शनयोग्यां न ईहे नाकाङ्कृत्(?)। परो मैनां पश्यत्विति ॥

विहिते साकम्पे तु स्तवके तासु स्वनेन साकं पेतुः। भ्रमरा मध्वस्यन्तः स्त्रीततयस्त्रीनितान्तमध्वस्यन्तः।। ६८॥

स्तबके गुच्छके साकम्पे विहिते सित मधु किंजल्कमस्यन्तः क्षिपन्तो भ्रमरा तासु छतासु स्वनेन साकं पेतुः । तैश्व भ्रमरैः स्त्रीततयः कान्ताश्रेण्यो नितान्तमध्व-स्यन्त अत्रास्यन्त ॥

> अधुनोत्कांचन कांचिद्रावयति सा प्रणादिकाञ्चनकाञ्च । ता वातावराकदलीसाम्यं नेतुं वनक्षितावराकदली ॥ ६९॥

अली भ्रमरः कांचित्स्रियमधुनोत् कम्पयति स्म । जातावेकवचनम् । अलिन्श-इदस्य नकारान्तस्य च रूपम् । तथा कांचित् द्रावयति स्म अद्रावयत् । कथम् । प्रणा-दिकाञ्चनकाञ्चि प्रणादिनी काञ्चनकाञ्ची स्वर्णमेखला यस्मिन् कर्मणि तत् । कियाविशे-पणम् । अतो हेतोरली भ्रमरस्तस्यां वनिक्षतौ अशकत् शक्तो वभूव । किं कर्तुम् । ताः स्त्रियो वातावशकदलीसाम्यं नेतुं वातेन अवशा व्याकुला या कदली लता तस्याः साम्यं नेतुम् । भ्रमरत्रासेन वातकमिपतकदल्य इव जाता इत्यर्थः ॥

नवकलिकोपायनतः प्रियः प्रियाजनाय कलिकोपाय नतः । मूर्धनि चापे तेन क्षणात्तदीयं पदं शुचापेतेन ॥ ७० ॥

कली रितकलहे कोपो यस्य स ताहशाय किलकोपाय प्रियाजनाय दियताजनाय प्रियो नतः । कुतो हेतोः । नवकलिकोपायनतो नवकलिकैवोपायनं ढीकनकं ततः । तमप-दिस्य नत इत्यर्थः । तेन च प्रियेण तदीयं कान्तासंबन्धि पदं मूर्धनि क्षणात् आपे प्राप्तम् । कीहशेन तेन । शुचा दियतामन्युचित्तनजा या शुक् तया अपेतेन ॥

धृतरसमुत्सक्के न प्रणेतुरूढापरा समुत्सक्केन । पछवमात्यानीतं वछभरचितं बबन्ध माल्यानीतम् ॥ ७१ ॥

अपरा स्त्री धृतरसं धृतो रसो यत्र कर्मणि तत् । तथा प्रणेतुः प्रणयिनो भर्तुरुत्सङ्गे उद्धा धृता सङ्गेन स्पर्शसङ्गेन समुत्सहर्षा आल्या सख्या नीतं प्रापितं वद्धभेन प्रियेण रचितं रचनया संयोजितं माल्यानीतं माल्ये आनीतं बद्धं पह्नवं नवपह्नवं न बबन्ध ॥

अर्पितमपरा धवतस्तरुकुसुमं नैच्छदाप्तुमपराधवतः । अपि विपरीतरवधुतं प्रणतमुपैक्षिष्ट सा परीतरवधु तम् ॥ ७२ ॥

अपरा स्त्री अपराधवतो गोत्रस्खलनाद्यपराधयुक्ताद्धवतो धवात् कामुकात् तरुकुसुमं प्राप्तुं नैच्छत् । सा नायिका तं धवं प्रियं परीतरवधु परितः स्थिता इतरवध्वो यस्मिन् कर्मणि तत्तथा प्रणतमुपैक्षिष्ट । उपेक्षां तस्य चक्रे इत्यर्थः । कीदशमपि । विपरीतरवधृत-मिप विपरीतो यो रवस्तर्जनरवः तेन धुतः कम्पितः तादशमपि ॥

अलमुपयातुं गोत्रस्वलनं त्वेत्र समस्त्वया तुङ्कोऽत्र । स त्वमरमणीयः स्याः प्रणमन्मम संनिधौ न रमणी यस्य ॥ ७३ ॥ इति केलीकमलेन प्रियमन्या चलितचञ्चलीकमलेन । पृथुकुचकलशोभाभ्यां पन्चां चाताडयत्सकलशोभाभ्याम् ॥ ७४ ॥

गोत्रस्खलनेनातिकुद्धायाः कस्याश्चित्स्वद्यितं प्रतीयमुक्तिः । भोः प्रौढेति शेषः । त्वत् त्वत्सकाशात् गोत्रस्खलनमलमत्यर्थमुपयातुमागतम् । त्वया समः अत्र गोत्रस्खलने तुङ्गो महान् न।सत्वं मम प्रणमन् प्रणामं कुर्वन् अरमणीयः स्याः न शोभसे । कुत इत्याह—संनिधाविति रमणी अर्थात् सा यस्य प्रियतमा त्वत्संनिधौ नास्ति । अतस्तया विना न शोभसे इत्यर्थः। इत्युक्त्वा चिलतचत्रलीकमलेन चिलतचत्रलीको भ्रमरः । रलयौरैक्यात् । स एव मलं यस्य तत् तादशेन केलीकमलेन कीढानिलनेन अन्या प्रियमताद्यत् । तथा—उभाभ्यां पद्भधां च प्रियमतादयत् । तथा—उभाभ्यां पद्भधां च प्रियमतादयत् । तथा कीदशी । पृथुकुचकलशा पृथ् कुचावेव कलशौ यस्याः सा ॥

संमदीत्तरुजानां तासां भावाच तावदात्तरुजानाम् । करतलमधिकारुण्यं बभूव यूनां च हृदयमधिकारुण्यम् ॥ ७५ ।

तर्जानां तरुभ्यो जातानि तरुजानि पछवपुष्पादीनि तेषां संमर्दात् क्षोभात् तासां व-धूनां करतळं पाणितळमधिकारुण्यमधिकमारुण्यमरुणता यस्य तत्तादशं बभूव । तथा— तावदात्तरुजानां तत्संमदीत् तावती आत्ता गृहीता रुजा व्यथा याभिस्तास्तादशीनां च तासां भावात् संपादनात् । यद्दा—भावात्संमर्दव्यथोचितचेष्टातो वा यूनां तरुणानां हृदयं मनोऽधिकारुण्यमधिकं कारुण्यं यस्य तत्तादशं बभूव । अतिसुकुमाराङ्गीत्वात्तासार्थं त्यर्थः॥

<sup>9. &#</sup>x27;त्वं न तु समस्त्वया तुङ्गोऽत्र । स त्वमरमणीयस्याः प्रणमन्मम संनिधौ न रमणीयः स्याः ॥' इति मूळपुस्तकपाठे तु 'त्वं गोत्रस्खळनं गोत्रस्खळनदोषमुपयातुं प्राप्तमळं पर्याप्तः । त्वया समस्तुङ्गोऽत्र विषये न । स त्वं शीघ्रमण्टीयस्याः क्षुद्राया मम संनिधौ प्रणमन् रमणीयो न स्याः' इत्यर्थकरणे न कोऽपि दोषः.

अथ कृतकच्छविहारैः स्त्रीसंवैर्विछिलिताधिकच्छविहारैः । त्यक्त्वा वनजातानि क्रान्ता यसुना मनोज्ञवनजा तानि ॥ ७६ ॥

अथानन्तरं कृतकच्छविहारै: कृतगहनप्रदेशकीडै: । तथा—तत्संमदीत् विछिलिताः कमिपता अधिकच्छवयो बहुकान्तयो हारा येषां ते ताहशै: विलुलिताधिकच्छविहारै:
[स्त्रीसंघैरवलासमूहै:] तानि वनजातानि कुसुमादीनि त्यक्तवा यमुना क्रान्ता । जलकीडार्थमिति शेषः । कीहशी यमुना । मनोज्ञवनजा मनोज्ञानि वनजानि कमलानि यस्याः ॥
जलकीडावर्णनमाह—

त्वरितमपांस्नानि त्यक्त्वा निर्वेदयुतमपां स्नानि । प्रापुस्तरलालिन्यस्तासां मुखपद्ममधिकतरलालिन्यः ॥ ७७ ॥

तरलालिन्यः तरलाश्वपलाश्वालिन्यो भ्रमर्यस्ता उनानि हीनानि अर्थात् कान्त्या त्व-रितमपां जलानां सूनानि जलजपुष्पाणि पद्मनीलोत्पलादीनि निर्वेदयुतं त्यक्त्वा । निर्वेदेन [युतं] निर्वेदयुतमिति क्रियाविशेषणम् । तासां वरयोषितां मुखपद्मानि(?) प्रापुः । कीदशं मुखपद्मम् । अपांसु अविद्यमानः पांसुर्धृलिः।मालिन्यमिति यावत्। यस तत् । जातावेकव-चनम् । कीदश्यस्तरलालिन्यः । अधिकतरलालिन्योऽतिस्नेहवत्यः ॥

आस्येन्दावासरतामासामत्रैव राश्वदावासरताम् ।

असिताकारामिलिनां मालां स्मितचिन्द्रका चकारामिलिनाम् ॥ ७८॥ आसां वरयोषितां स्मितचिन्द्रका स्मितमेव चिन्द्रका अत्रैवास्येन्द्रौ मुखपद्मे आसरतां गच्छताम् । 'स गतौ' धातुः । अलिनां अमराणां मालां पिङ्क्तं शश्वत्सदा अत्रैवावासे आ-वसने रताम् । तद्दिभिलाषुकामिल्यर्थः । असिताकारां मिलिनामप्यमिलिनां चकार । वराङ्गी-स्मित्वेचिन्द्रकया मिलिनापि अमरपिङ्करमिलिना धवला जातेल्यर्थः ॥

तासां लोलहरीणामस्पृशदङ्गं चयश्वलो लहरीणाम् । हततापं कक्षालीकेलिविधावाप्तधूलिपङ्कक्षाली ॥ ७९॥

चळ्श्रचलो लहरीणां चयो लोलहरीणां लोलः सकामत्वात् हरिः श्रीकृष्णो यासु ता-स्ताहशीनां तासां वराङ्गीना(णा)मङ्गमस्प्रशत्। कीहशमङ्गम् । हततापं हतस्तापो यस्प तत्। लहरीणां र्वाः कीहशः। कक्षालीकेलिविधौ कक्षाल्यां हरिततृणाल्यां यः केलिविधिः तत्र। आस्पृहिर्भुद्धक्षाली आसं यत् धूलिपङ्कं धूलिह्पं पङ्कं तत्र क्षालयतीति ताहशः॥

> अभितो मुरजेतारं निलनतिर्नदिति भृंङ्गमुरजे तारम्। प्रविकसिता रङ्गेषु प्रा(प्रन)नर्त प्रोन्नतेषु तारङ्गेषु॥ ८०॥

मुरहें तारं मुरारिमिनतः भङ्गमुरजे भङ्ग एव मुरजः मृदङ्गस्तिस्मिन् तारं नदित सित निलन-तितः प्रोपिक्कः प्रोन्नतेषु प्रकर्षेणोन्नतेषु तारङ्गेषु तरङ्गरूपेषु रङ्गेषु नाट्यमण्डपेषु प्रा(प्रन)नर्त

१-२. 'प्रानर्त' इति कर्मीरलिखितपुस्तकयोः पाठः.

#### काव्यमाला ।

नृत्यं चकार । कीहशी निलनतिः । प्रविकसिता प्रफुछा हृष्टा च । अन्योऽपि मृदङ्गे नदति हर्षेण रङ्गे नृत्यं करोति ॥

## तस्यां वकान्तानि स्वच्छतमायां सरित्यवकान्तानि ।

निन्युर्मिहिलास्यानि भूप्रतिबिम्बानि भीतिमहिलास्यानि ॥ ८१॥ स्वच्छतमायामतिशयेन स्वच्छायां निर्मेलायां तस्यां सारिति यमुनायामवक्रान्तानि लन्मानि वक्रान्तानि भूप्रतिबिम्बानि भुवां प्रतिबिम्बानि कर्तृणि महिलासंगिन कान्तामुखानि भीतिं निन्युः। अत्रासयित्रत्यर्थः। अत्र हेतुमाह—भूप्रतिबिम्बानि कीदृशानि । अहिल्लासानि अहिवत् सर्पवत् लास्यं नाट्यं येषां तानि । स्वच्छजलायां सरिति लगानि भूप्रनिविम्बानि नृत्यदिहिभ्रमं कृत्वा अङ्गनावदनान्यत्रासयित्रत्यर्थः॥

तत्र कुँले रतिकाले विबसुर्वनिता घनावलेरतिकाले।

जितसौदामन्यस्ता निलन्य इव नीलनिलनदामन्यस्ताः ॥ ८२ ॥

तत्र तिसम् यमुनाम्भिस कले रम्ये रितकाले सुलसमये इव घनावलेर्मेघपङ्करितकाले अतिश्यामले जितसीदामन्यः कान्त्याजिततिहतस्ता वराङ्गना नीलनिलनदामन्यस्ता नीलेत्यल्या ह्व कमलानीव विवभू रेजुः । 'अञ्जाकरेऽञ्जे निलनी' इति मङ्कः ॥

# तच्छीकरतोयानि प्रियमुखमाप्तानि युवतिकरतो यानि ।

अतिसौरभवन्नि लिनान्नि यान्तीव पिक्करभवन्नि लिनाम् ॥ ८३ ॥ यानि तच्छीकरतोयानि तस्य यमुनाजलस्य शीकरतोयानि जलकणा युवितकरतो वधूहस्ततः प्रियमुखमाप्तानि तान्येवातिसौरभवन्नि लान्येवातिसौरभवन्नि तस्य युक्तपद्मान्नि लिन्य-पद्म यान्ती गच्छन्ती अलिनां भ्रमराणां पिक्करेवाभवत् । अत्र शीकरतोयानि भ्रमरपिक्किः रिवाभवित्यत्र विक्वतिविल्लिङ्गाहित्वम् अभविद्यस्याः क्रियाया यथा 'पुनरावृत्तः सुवर्ण-पिण्डः खिदराङ्गारसुवर्णे कुण्डले भवतः' इति । यथात्र 'कुण्डले भवतः' इत्यत्र विक्वति-

गतलिङ्गप्राहित्वं कियायास्तद्वद्वापि ॥

## काचन लोलम्बालंकारं कोरकमिहातिलोलं बालम् । तज्जलमाविरुरोजप्रतिबिम्बं जनितसंभ्रमा विरुरोज ॥ ८४ ॥

काचन स्त्री तज्ञ यमुनाजलमाविररोजप्रतिबिम्बमाविः प्रकटीभृतमुरोजप्रतिबिम्बं य-स्मिस्तत् अलमत्यर्थे विरुरोज चिच्छेद । कं वा किमव । कोरकं वा कुसुमकोरकिमव । कीदराम् । लोलम्बालंकारं रलयोरिक्यात् रोलम्बो अमरोऽलंकारो यस्य स तम् । पुनः कीदराम् । अतिलोलम् । कीदर्शी । जिनतसंश्रमा जिनतः संश्रमो यस्याः । अमुनाजले मेचके लग्नं निजस्तनप्रतिबिम्बं कोरकिमव मत्वा भ्रमेण च्लेत्तुमना इव काप्यभूगित्यर्थः ॥

<sup>9. &#</sup>x27;जले' ग. २. 'मिवा' क-ख.

तासां चोरोरुहतः प्राप्तहतिः करिकर्राधंचोरो रुहतः । अवधावशक्छोलः स्थातुं न जलाशयो विवशकछोलः ॥ ८९ ॥

तासां वरस्त्रीणां रुहत आरुहतः। उन्नतादित्यर्थः। उरोरुहतः स्तनात्। जातावेकवच-नम्। तस्मात् प्राप्तहतिः प्राप्ता हतिर्येन स स्त्रीणां स्तनेभ्यो लब्धहतिर्जलाशयो यमुना-जलप्रवाहो लोलश्चपलोऽवधौ स्वमर्यादायां स्थातुं न अशकत्। मर्यादामुङ्कश्चयति स्मे-त्यर्थः। कीदशः। करिकर्धिचोरः करिणो हस्तिनो यः करस्तस्य या ऋद्विर्लक्ष्मीस्तस्या-श्चोरः स्तेनः। अतिमेचकत्वादित्यर्थः। पुनः कीदशः। विवशा व्याकुला उद्घटाः क-ह्योला उत्कलिका यस्य सः॥

> सरितस्तिलकालीनामपां चयैः क्षाल्यमानितलकालीनाम् । हरिवासविरामाणामुदतारि गणेन रितपु सविरामाणाम् ॥ ८६ ॥

रातेषु कान्तैः सार्घं संभोगेषु सविरामाणां जलकीडातत्परत्वात् तथा तिलकालीनां तिलवत्कृष्णास्तिलवत्कालयः कृष्णास्तादशीनामपां यमुनाजलानां चयैः समूहैः क्षाल्यमाना तिलकालीनां क्षाल्यमाना तिलकानां चित्रकानां(णा)माली पिक्कियोंसां ताः तादशीनां हिरिवासविरामाणां हरिः कृष्णश्च वासविरर्जुनश्च तौ हरिवासवी तयोर्या रामाः स्त्रियस्तासां गणेनोदतारि उत्तीर्णा । यमुनाजलाललकीडां विधायेस्पर्थः ॥

अधि तटमवल्यानां शोषाय विधाय नमनमवल्यानाम्। सुदृशामालम्बिकचं मुलमजनयन्नलिनमुद्गलिमालं विकचम्॥८७॥

जले चिरकालावस्थानेन शीतान्तत्वादवलमानामुदराणां नमनं विधाय शोषाय जला-र्द्रतभोः शोषणाय अधितटं तटे अवलमानां सुदृशां श्रीकृष्णार्जुनवरस्त्रीणामालम्बिकचमाल-म्बिपुः स्नानार्थं मोचिता लम्बाः कचा यस्य तत् तादृशं मुखं कर्त्रः । जातावेकवचनम् । विकचं पुल्लं तथा उदलिमालमुद्भटासौगन्ध्येनागता अलिमाला अमरपङ्किर्यस्य तत् निलनं पद्ममजनयत् ॥

जलकीडाया उपसंहारमाह-

्रहालिततरं भोगानामथ विरतौ युवितिरम्भोगानाम् । भिक्रकृतासौ धावल्यान्निराकृतेन्दौ पदानि सौधावल्याम् ॥ ८८ ॥

अथालन्तरमम्भोगानामम्भो गच्छन्ति ये तेऽम्भोगास्तादशानां भोगानां जलाक्षेपाधि - प्रभृतिभोगानां विरतौ विरामे असौ युवतिः । जातावेकवचनम् । अमूः श्रीकृष्णार्जुनवरा-कृता इत्यर्थः । धावल्यान्निर्मलत्वात् निराकृतेन्दौ जितचन्द्रमसि सौधावल्यां सौधपन्नौ-पदानि अकृत । तामशिश्रयदित्यर्थः ॥

१. 'युवतिवितति' ग.

ता युवती रत्यर्थे प्रीणियतुमिव त्वरावतीरत्यर्थम् । अस्तं समहास्तेन स्त्रीणां वदनेन्दुरजनि समहास्तेन ॥ ८९ ॥

रत्यर्थं कान्तैः सह रितक्रीडार्थमत्यर्थमितश्येन त्वरावतीः सत्वराः प्रीणियतुं तोषियतु-मिव इनः सूर्यो अस्तमस्तिगिरिं समहास्त अगात् । 'हिं गतिवृद्धयोः' धातुः । स्त्रीणामि-ति । तेन हेतुना स्त्रीणां योषितां वदनेन्दुः समहाः सह महसा तेजसा वर्तते यः स ता-हशोऽजनि बभूव । अतिफुङ्को बभूवेत्यर्थः ॥

अस्तवर्णनं कर्तुमाह-

अथ तिल्ह्योभि विहायःस्थलं विलोक्यारुणा दिशोऽभिविहाय । अपतदाशु कपोतः स्फीतं केदारमपि तदा शुकपोतः ॥ ९०॥

अथानन्तरं तिलशोभि तिलवत् कृष्णितिलवत् शोभते इति तिलशोभि तादृशं विहायः-स्थलं विहायस आकाशस्य स्थलं विलोक्य । तथा अरुणा दिशः । संध्यारागेण जाता इत्यर्थः । अभिविहाय त्यक्तवा कपोतो वनकपोत आशु शीघ्रं स्फीतं केदारमपतत् गतः । तथा तदा तत्कालं शुकपोतश्च स्फीतं केदारं क्षेत्रमपतत् गतः ॥

बिम्बं पातङ्गमयं न दिनान्तो हिनस्तु पातं गमयन् ।

इति निलिनी जिलिमानं द्धतीव चकार कोरकाञ्जलिमानम् ॥ ९१॥ अयं दिनान्तः पातङ्गमयं सूर्यसंबिन्ध विम्बं मण्डलं पातं पतनं गमयन् तिद्धम्बं न हिन्ति मा हिनस्तु इति शङ्कयेव निलिनी पिद्मनी जिलिमानं जिल्मानम् । डलयोरेक्यात् । दिधती कोरकाञ्जलिमानं कोरकं स्वकुद्धलमेवाञ्जलिस्तन्मानं चकार । दिनान्तं प्रतीति शेषः । रात्रो पद्मस्य संकोचात् कुद्धलोपमानम् ॥

ननु सुतरामारागः पैरो रथाङ्गाह्वयस्य रामारागः । यद्सौ विरहास्तासु प्रियननविरहं प्रनासु विरहास्तासु ॥ ९१ ॥

ननु संभावनायाम् । रथाङ्गाह्वयस्य चक्रवाकस्य (पर उत्कृष्टोऽपि) रामारागो रामायां व-ध्वां चक्रवाक्यां रागः स्नेहः तद्धेतोः सुतरामितश्चयेन आगः अपराधमार गतः । ताहशो-ऽतिश्चयेन रामारागश्चकवाकस्यागोरूप एवेत्यर्थः । अत्र हेतुमाह—यद्यस्मात्कारणात् असो विः पक्षी चक्रवाकः ता(आ)सु विरहास्तासु विरहेण अस्तासु क्षिप्तासु । विरहिणीिष्व-त्यर्थः । प्रजासु प्रियजनिवरहमहास्त अक्षिपत् । अवर्धयद्वा । 'हि<sup>४</sup> गतिवृद्ध्यो प्रधातुः । चक्रवाकः स्ववदन्येषामिष विरहमवर्धयदित्यर्थः ॥

पुरतो नवताराणां त्रीडादिव हक्पथेष्वनवताराणाम् । अधिकतरविभावितता बभूव दूरं यदाप रविभा वितता ॥ ६३ ॥

<sup>9. &#</sup>x27;ओहाङ् गतौ' इति धातुरुचितः. २. 'उदपतदाशु' ग. ३. 'पथा' कः; 'परा' खः; 'पुरा' ग. ४. 'ओहाङ् गतौ' बोध्यः.

तदा दिनान्तसमये अतितेजस्विनो रवेर्त्रीडादिव लज्येव । दक्पथेषु अनवताराणामिव-यमानः अवतारोऽवतरणं यासां तादृशीनां [नवानां] ताराणां तारकाना(णा)मधिकतरिवभा-वितता अतिशयेन लक्षितता बभूव । यद्यस्मात्कारणात् वितता विस्तीर्णा रविभा सूर्य-दीप्तिर्द्रमाप दूरं गता ॥

अथ तिमिरमहानिकरैरुत्तस्थे चक्षुषां परमहानिकरैः । यान्पुनराविःश्यामीभावा लोका वभू बुराविश्यामी ॥ ९४ ॥

अथानन्तरं चक्षुषां नेत्राणां परमहानिकरैरन्धकारसमूहैस्तैरुत्तस्ये उद्गतम् । तैः कैरि-त्याह—यानिति । यान् पुनिस्तिमिरसमूहान् आविश्य अमी लोका आविःश्यामीभावा आविः प्रकटाः श्यामीभावा येषां ते तादशा वभूवुः ॥

भेद्ये स्च्यन्तेन स्थिते तमस्यद्रयोऽपि स्च्यन्ते न । बाणानक्षिपदेषु सारः कथं वा मनःस्वनिक्षपदेषु ॥ ९९॥

दिनान्तसमये सूच्यन्तेन सूचेरन्तस्तेन भेये तमि । सूचिभेये तमिसात्यर्थः । अद्रयः पर्वता अपि जनेन न सूच्यन्ते न छक्ष्यन्ते । िकमुताणुपदार्था इत्यर्थः । स्मरः कामोऽनिक्ष-पदेषु न अक्ष्णां पदेषु गोचरेषु एषु मनः सु कामिमनः सु शरव्येषु वाणान् शरान् कथं वा अक्षिपत् । अत्यद्भुतमेतिदित्यर्थः ॥

अथ चन्द्रं वर्णयन्नाह—

अथ हिमशीकरजालंकारं विस्तारयञ्शशी करजालम् । अशनैरन्विततारः स्फुटतां भुवनत्रये स्फुरन्विततार ॥ ९६ ॥

र्थानन्तरं हिमशीकरजालंकारं हिमजलकणजातालंकारं करजालं रिह्मजालं विस्ता-रयन् श्रेशी चन्द्रोऽन्विततारस्तारायुक्तः स्फुरनशनैः शीघ्रमेव मुवनत्रये स्फुटतां विवि-क्ततां विततार दत्तवान् । त्रिभुवनं स्फुटीचकारेत्यर्थः ॥

अभवत्सा कौ मुद्या जन्येन जितामृताम्भसा कौमुद्या । अजिन च शंकुमुद्स्य प्रमदा मुमुदे च मानशङ्कमुद्स्य ॥ ९७॥

जन्ये प्ल्युद्धेन स्पर्धया जितामृताम्भसा जितामृतजलया कौमुद्या ज्योत्स्रया या भ-वित सा हे गि हर्षः कौ भूमौ अभवत् वभ्व । तथा—कुमुदस्य कैरवस्य शं कल्याणं वि-कासरूपम् गि । तथा प्रमदा वरयोषित् मानशङ्कं प्रियविषये मानरूपं शङ्कं कीलमुदस्य द्रीकृत्य मुमुदे अतुषत् । चन्द्रोदये मानं निरस्य योषिजहषे इत्यर्थः ॥

तस्थे माने याभिः प्रमदाभिः पूर्वमसुसमानेयाभिः।

उदिते रुडुपेताभिनीभावि विलासिनीभिरुडुपे ताभिः ॥ ९८ ॥ असुसमानेयाभिरसुसमैः प्राणिप्रयेरानेयाभियीभिः प्रमदाभिर्वरस्त्रीभिः पूर्व माने मान-

विषये तस्ये स्थितम् । ताभिविंठासिनीभिरुडुपे चन्द्रे उदिते सति रुडुपेताभी रुषा रोषेण उपेता युक्तास्तादशीभिनीभावि न भूतम् । चन्द्रोदये मानिनीभिमीनोचिता रुङ्गितरां सक्तेसर्थः ॥

अथ चन्द्रोदयार्नेन्तरं पानगोष्ठीं वर्णयन्नाह-

शशिधामसु रामाभिः प्रसृतेष्वथ पातुमुत्तमसुरामाभिः । अध्यारुरुहे लतया समतनुभिर्हम्यभूमिरुरुहेलतया ॥ ९९॥

अथानन्तरं शशिधामसु चन्द्रमहःसु प्रस्तेषु सत्सु छतया कुसुमछतया समतनुभिः सद्दशवपुर्भिराभी रामाभिः कान्ताभिरुत्तमसुरां प्रशस्यहाळां पातुं हर्म्यभूमिः सौधभू-मिरध्यारुरुहे । कीदशीभिः । उपलक्षिताभिः । कया । उरुहेळतया उर्वी महती हेळा विलासो यासां ताः तासां भावस्तत्ता तया ॥

अथ मधुकरकान्तेभ्यः क्षरितं चषकान्तरेषु मधु करकान्तेभ्यः । पपुरपशङ्का मधु ता वध्वः सार्धे प्रियैर्भृशं कामधुताः ॥ १००॥ अथानन्तरं [अपशङ्का निःशङ्काः] ता वध्वो योषितो मधुकरकान्तेभ्यो मधुकर-वत्कान्ता[मनोहरा]स्तेभ्यः । नीलाश्ममयेभ्य इत्यर्थः । करकान्तेभ्यो मधुपारीणामन्ते-

वत्कान्ता[मनोहरा]स्तेभ्यः । नीलारममयेभ्य इत्यर्थः । करकान्तेभ्यो मधुपारीणामन्ते-भ्यश्वपकान्तरेषु क्षरितं मधु[मधुरमिष्टं मधु]मद्यं प्रियैः कान्तैः [सार्ध] समं पपुरपीप्यन् (१)। किंविशिष्टाः । भृशमत्यर्थं कामधुताः कामेन कम्पिताः । उन्मदकामा इत्यर्थः ॥

वदनगतां स्वच्छायां वारुण्यां वीक्ष्य बिम्बितां स्वच्छायाम् । अभवन्निन्दावन्तस्तरुणीसंघाः क्षणेन निन्दावन्तः ॥ १०१॥

स्वच्छायां निर्मेळायां वारुण्यां कादम्बर्या विम्बितां प्रतिविम्बितां वदनगतां स्वच्छायां स्वकीयच्छायां वीक्ष्य क्षणेन तरुणीसंघाः अन्तर्मनिस इन्द्रौ चन्द्रमिस निन्दावन्तः सनि-न्दाः। चन्द्रनिन्दका आसन्नित्यर्थः । मधुनि प्रतिविम्बितं स्ववदनं वीक्ष्य चन्द्रं वर्ष्क्षमजी-गणन्नित्यर्थः ॥

> सा दीप्रा पानेन प्रापानेन प्रथीयसीं मद्विकृतिम्। ऊढा स्वरं कान्तैः स्वरङ्कान्तैर्विलासिनीनां पङ्किः॥ १०२/॥

सा विलासिनीनां वराङ्गनानां पङ्किः स्वैरं स्वेच्छं स्वैरङ्कान्तैः सु(स्व)मध्यारिगान्तैः क-रणैः कान्तैः प्रियतमैः ऊढा धृता सती दीप्रा कान्तिमती अनेन पानेन कादम्बरीपानेन प्रथीयसीमतिपृथुं मदविकृति मदेन विकृति प्राप ॥

अथ पानगोष्ठीवर्णनानन्तरं सुरतलीलां वर्णयन्नाह—

अथ तरसा रामासु द्विरेफमौर्वी विकृष्य सारामासु । अमुचत्साकं पञ्च सारः शरानकुरुताञ्जसा कम्पं च ॥ १०३॥

१. 'नन्तरमापानुगो' क-ख.

#### २ आश्वासः]

### युधिष्ठिरविजयम् ।

80

अथानन्तरं तरसा बलेन सारां हटां द्विरेफमौर्वी भ्रमरमयीं ज्यामाकृष्य आसु रामासु साकं सहैव पत्र शरान् शोषणाद्यान् स्मरः कामः अमुचत् । ते पत्र शराश्च अजसा व्यक्तं कम्पं च तासामकुरुत चकुः ॥

अधिकमिहासकलेन प्रोत्तस्थे प्रलिपतेन हासकलेन।

ववृधे मारोऽप्यन्तः स्त्रियः प्रियैः शयनमारोप्यन्त ॥ १०४॥ असक्छेन असंपूर्णेन, तथा हासक्छेन हासेन कछं मधुरं ताहशेन प्रछिपतेन पञ्च-शरशर्व्यथोद्भृतप्रछापेन इह स्त्रीजने अधिकमेव प्रोत्तस्थे प्रोद्भतम् । तासां मारोऽपि का-मोऽप्यन्तर्वयुधे प्रवृद्धः प्रियैः कान्तैश्च स्त्रियो योषितः शयनमारोप्यन्त । रत्यर्थमिति शेषः॥

हृतधेर्योऽनिशक्तितस्फरदिषुकोदण्डचित्तयोनिशक्लितः।

अकृशैरितशयनितः स्तनभारैः स्त्रीगणोऽथ रितशयनितः॥१०९॥ अथानन्तरमनिशं सततं कलितो ध्यातः स्फुरिद्युकोदण्डः स्फूर्जत्सायकधनुर्युक्तो य-श्चित्तयोनिः कामस्तेन शकलितो विद्धः, अत एव हृतधैर्यः सन्नकृशैः पीनैः स्तनभारैर-तिशयेन निमतः स्त्रीगणो रितशयनं रत्यर्थं शयनिमतः गतः॥

अभजत रागो हृद्यं स्त्रीणामभवच किमतुरागोहृद्यम् ।

अहरत वामावासः सोऽपि ततोऽभान्नतभ्रवामावासः ॥ १०६ ॥ तदा रागो रत्यभिलाषः स्त्रीणां वधूनां हृदयमभजत । अतः किमतुः कामुकस्य आगो-हृत् 'अयमतिचपलः' इत्यपराधध्वंसकः । अयं स्त्रीणां रागोऽभूत् । अतः सोऽपि क-मिता कान्तो वामावासः कान्ताया वासोऽहरत हृतवान् । ततोऽनु सोऽप्यावासो रित-मन्दिरं नतभ्रुवां वरयोषितामभात् दिदीपे ॥

्रेअजनि पुनर्मणितेन व्यजायि वीणारवोऽपि नर्मणि तेन । जिविललास द्रागधरः पीतोऽपि प्रियतमेन सद्रागधरः ॥ १०७॥

नर्मां रितकीडायां मणितेन मणितं रितकूजितं तेन अजिन उत्पन्नम् । वरयोषिता-मिति शेषः । तेन मणितेन वीणारवोऽपि व्यजायि जितः । सद्रागधरः संश्वासौ रागः स-हजः ताम्ब्लादिकृतो वा तां(तं)धारयतीति तादक् प्रियतमेन कान्तेन पीतोऽधरोऽधरौ-ष्ठो द्राक् शेष्ट्रां विल्लास भाति स्म ॥

्ध्रृतकलकल्हस्ताभिर्वलयेनाकारि सुरतकलहस्ताभिः। ए<sub>उ</sub>यं धम्मिल्लेन प्रीत्येवावर्षि बहुविधं मल्लेन॥ १०८॥

ताभिवरयोषिद्धिर्वलयेन शिक्षिताकङ्गणेन कृतकलकलहस्ताभिः कृतः कलकलो यैस्ते तादशा हस्ता यासां तादशीभिः सुरतकलहो रितयुद्धमकारि।कान्तैः सहेति शेषः।ततश्च

१. 😌 पुनः स्मरः कम्पम् (प्रकरणाद् 'आसु') अजसा झटिति अकुरुत' इत्येव सारम्.

महिन रितयुद्धार्थं महिवद्याकुश्लेन धिमहिन संयुत्कचमरेण प्रीत्येव साध्विमी दम्पती रितयुद्धकुशलाविति हर्षेणेव पुष्पम् । जातावेकवचनम् । पुष्पाणीत्यर्थः । अविष । पुष्पवृष्टिः कृतेत्यर्थः ॥

अधरितसारवतालं रेणे वलयेन रत्नसारवतालम् । सार्घे रोमावलिभिः स्त्रीणां प्रण(न)नर्त कुचभरोऽमा वलिभिः॥१०९॥

तदा रतिक्रीडायामलमत्यर्थे रत्नसारवता रत्नश्रेष्ठयुक्तेन वलयेन स्त्रीणां रेणे शिज्ञितम् । क्यं कृत्वा । अधारितसारवतालम् । अधारितो निर्जितः सारवः शब्दसिहतस्तालः कांस्य-तालो यिसमन् कर्मणि तत् । तत्र च रतिनाटके रोमावलिभी रोमपङ्किभिः सार्धे तथा विलिभः तिस्रभिवैलिभिश्च अमा सार्धे स्त्रीणां वधूनां कुचभरः प्रण(न)नर्ते अनृत्यत् । अमाश्चदोऽन्ययं सहार्थे ॥

च्युतपरमाकल्पानां रितरभसात्सुभुवां रमाकल्पानाम् । रुचिमधिकामङ्गलता निन्ये स्वेदाम्भसा निकामं गलता ॥ ११०॥

तत्र रतिलीलायां रमाकल्पानामीषदसमाप्ता रमा लक्ष्मीर्यासां तास्तादशीनां रमा-तुल्यानां रितरभसात् रत्युत्कण्ट्या च्युतपरमाकल्पानां च्युताः परमाः कल्पा उत्कृष्टनेप-थ्यानि रितयुद्धेन यासां तादृशीनां सुभ्रुवां निकामं गलता पतता रितखेदोत्पन्नेन स्वेदा-स्भसा स्वेदजलेन तासामङ्गलता अधिकां रुचि निन्ये नीता ॥

> विगळन्नानामाल्यस्फुरत्कवर्या सहाज्ञनानामाल्यः । पेतुरुपरि रम्भाणां समोरवः प्रेयसां सपरिरम्भाणाम् ॥ १११॥

तदा च रम्भाणां कदलीनां समोरवः समा उरवो यासां तास्तादश्यः । 'रम्भाप्सरोभिः कदली' इति मह्नः । अङ्गनानां वरस्त्रीणामाल्यः पङ्गयः । 'आल्यनर्थे सखीपङ्ग्योः' इति मङ्कः । सपरिरम्भाणां सह परिरम्भेणालिङ्गितेन वर्तन्ते ये तादशानां प्रेयसां कार्य भागामुपरि पेतुः । कया सह । विगलनानामाल्यस्पुरत्कवर्या सह विगलन्त रति द्वश्मोभेण नानामाल्यानि यस्यां सा तादशी या स्पुरन्ती चपला कवरी केशवेशस्त्या सह । इयं सहोक्तिरलंकारः। तथा च काव्यप्रकाशे—'सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं हिवाचकम्' इति । न केवलं ताः प्रियाणामुपरि पतिताः, तत्कवर्योऽपि प्रियाणामुपरि पतिता इस्पर्थः॥

अथ सूर्योदयवर्णनमाह-

तासां सरतान्तानां छोचनपद्मैः सरप्रसरतान्तानाम् ।

यात्रदमीलीनेन प्रबोधिताः प्राग्गिरावमी लीनेन ॥ ११२ ।।

स्मरप्रसरेण मदनसंचारेण तान्तानां क्वान्तानाम् । 'तमु ग्लानी' धातुः । सरतान्तानां सह रतान्तेन वर्तन्ते यास्ताः तादशीनां तासां वरस्रीणां लोचनपद्मैनेत्रक्रमलैर्यावदमीलि खेदेन मीलितम्, तावत् प्राग्गिरौ पूर्वगिरौ उदयपर्वते लीनेन लमेन इनेन सूर्येण अमी। दम्पतिसमाजा इति शेषः । प्रबोधिताः । 'इनः सूर्ये प्रभौ' इत्यनेकार्येषु ॥

हित्वा वरविध्वस्तां चिरोषितां कुमुदिनीं नवरविध्वस्ताम् ।

निलनीमिलिनामोघा ययुरुपकारेऽपि महित मिलिना मोघाः ॥११३॥
तदा प्रभाते वरिविध्वस्तां वर उत्कृष्टो वरो वर्याकामुकश्च यो विधुश्चन्द्रस्तेन अस्तां क्षिप्तां चिरोपितां चिरसेवितां कुमुदिनीं नवरिवध्वस्तां नवस्तात्कालोदितो यो रिवस्तेन ध्वस्तां खेदितां कुमुदिनीं कैरिवणीं हित्वा त्यक्त्वा अलिनामोघा श्रमराणां समूहा निलनीं कमिलिनीं ययुर्गताः । अत्रैतत्संवादायार्थान्तरन्यासमाह—महत्युपकारेऽपि कृते मिलिना लोका मोघा वन्ध्याः । यतः कुमुदिनीभिश्चरकालं लालिता अपि मलीमसा श्रमरास्ता-स्ताद्यवस्थामामुवन्तीः त्यक्त्वा निलनीं गता इत्यर्थः ॥

प्रमदा दध्युविंपदं चिरमकृत तावदध्युविं पद्म् ।

सपिद सिवित्रं ग्रुचयः समापयञ्जपिविधि पिवित्रं ग्रुचयः ॥ ११४॥
तदा प्रभाते प्रमदा वराङ्गना विपदं चिरं दिनाविध ताहगद्धतरितिलीलाया विरित दध्युः अचिन्तयन् । तथा तावदादौ सपिद तत्क्षणं सिवित्रं ग्रुचयः सिवितुः सूर्यस्य अंग्रुचयः किरणसम्हो ऽध्युर्वि उर्व्यो भूमौ पदं स्थानमकृत । तथा शुचयो विमलचित्ताः साधवः पिवित्रं जपविधिमाहिकं समापयन् ॥

इति पुनरवदातेने समये सह जिष्णुनादरवदातेने । क्रीडां सरसिजनेत्रः स्वैरं सिल्ले वने च स रसिजनेऽत्र ॥११९॥

इ्त्यनेन प्रकारेण पुनः अवदातेने अवदातो निर्मेल इनः सूर्यो यस्मिन् स ताहरो समये प्रभाते सित [स] सरसिजनेत्रः पुण्डरीकाक्षः श्रीकृष्णः स्वैरं स्वेच्छ्या क्रीडां जिष्णुना अर्जुनेन सह सिलले जले वने च कानने च तथात्रास्मिन् रसिजने च रसो रितिष्योऽस्यास्तीति रिति [सी] ताहक् चासौ जनो वरयोषिजनस्तत्र च क्रीडामातेने विस्तार्यामास । कथं कृत्वा । आद्रवत् आद्रस्तदेकतानत्वं विद्यते यत्र तत् । एतेन कमात् जुलकीडां वनविहारं रितिलीलां च विहितवानित्यर्थः ॥

स्ववेगकम्पिकच्छविः पिकच्छविः परिभ्रमन् ।

ये. अवाप्तवान्सदा रसं सदारसंसदच्युतः ॥ ११६ ॥

स्ववेगेने किम्पनः कम्पयुक्ताः कच्छवयो गहनपक्षिणो यस्मात्स स्ववेगकिम्पकच्छितः, तथा पिकच्छितः पिकस्य कोकिलस्येव छितः स्थामसुन्दरा यस्य स ताहक् परिभ्रमन्न-च्युतः श्रीकृष्णः सदारसंसत् सह दाराणां संसदा समाजेन वर्तते यः स ताहक् सदा स-वेदा रसं तौष्ट्यमवासवान् प्राप्तवान् ॥

१. 'वेरहमयीमकृत' ग.

.90

अर्जुनस्य वृत्तमाह— वधूजनैः समं ततः समन्ततः सरित्तटे । चचार चारुचामरो रुचामरो धनंजयः ॥ ११७ ॥

ततोऽनन्तरं रुचां दीप्त्या अमरो देव इव चारुचामरः चारु चामरं व्यजनं यस्य स ताद्य धनंजयोऽर्जुनः सरित्तटे यमुनातटे समन्ततः सर्वतः वधूजनैः समं स्त्रीजनैः सह चचार ॥

उभाविप प्रभाविनौ दिवीव सुप्रभाविनौ । चिरं रिरंसयोषितौ सरित्तटे सयोषितौ ॥ ११८॥

उभाविष श्रीकृष्णार्जुनौ प्रभाविनौ प्रभावयुक्तौ दिवि आकाशे सुप्रभौ सुष्ठुप्रभायुक्तौ इनौ सूर्याविव सयोषितौ सवधूकौ सरिक्तटे यसुनासरिक्तटे चिरं बहुकालं रिरंसया रन्तु-मिच्छया उषितौ स्थितौ ॥

इति श्रीमहाकविवासुदेवविरचिते युधिष्ठिरविजये महाकाव्ये श्रीकर्मीरदेशवास्तव्यम-हामाहेश्वरविषश्चिद्वरराजानकशंकरकण्ठात्मजराजानकरत्नकण्ठविरचितायां शिष्पहिताभि-धानायां टीकायां सुभद्राहरणवनविहरणषडृतुवर्णनजलकीडास्तवर्णनचन्द्रोदयापानगोष्ठीसु-रतलीलास्योदयवर्णनं नाम द्वितीय आश्वासः ।

#### तृतीय आश्वासः।

तं जितदैत्ये शरणं हरणं भीतेर्जगत्रयीशरणम् । पादाश्रितसितधवलं नौमि सदा पार्वतीधवलम् ॥

अथातः श्रीकृष्णार्जुनयोः खाण्डवदाहादिवृत्तं वर्णयन्नाह—

अथ तौ भासुरतरसौ कृष्णावनुभूतवछभासुरतरसौ । खाण्डवमायतनागं वनमाविष्टौ विहंगमायतनागम् ॥ १ ॥

अथानन्तरं भासुरतरसौ भासुरं तरो वेगो ययोस्तौ ताहशौ। तथा—अनुभूतवृष्टभासुर-तरसौ अनुभूतो वल्लभानां प्रियतमानां सुरतरसः सुरतेकलिरसो याभ्यां तौ कृष्णे कृष्णः श्रीकृष्णः कृष्णोऽर्जुनश्च तौ श्रीकृष्णार्जुनौ खाण्डवं वनमाविष्टौ। कीहशं वनम् । आय-तनागम् आयता दीर्घा नागा अश्वसेनादयो यस्मिस्तत् । पुनः कीहशम् । विहन्नमायत-नागं विहन्नमानां पश्चिणामायतनभूता अगाः पर्वता यस्मिस्तत् ॥

तस्य च पापिहितस्य क्रूरस्य वनस्य पादपापिहितस्य । हृदि बद्धक्षोभाभ्यां जगद्धितार्थं द्धे दिधक्षोभाभ्याम् ॥ २ ॥ उभाभ्यां श्रीकृष्णार्जुनाभ्यां हृदि मनिस बद्धक्षोभाभ्यां बद्धः क्षोभः विनाशार्थे याभ्यां तादशभ्यां तस्य क्रूरस्य वनस्य खाण्डवस्य दिधक्षा दग्धुमिच्छा क्ष्रं धृता । किमर्थम् । जगद्धितार्थे जगतो हिताय । वनस्य कीदशस्य । पापिहितस्य पापिनो हितस्य । पुनः कीदशस्य । पादपापिहितस्य पादपैर्वक्षेरपिहितं छादितं तस्य तादशस्य ॥ अधिकतमोदात्ताम्यां दर्शनमग्निदेदौ च मोदात्ताम्याम् ।

दग्धं दावं दारूपेतमयाचत तौ तदा वन्दारू ॥ ३ ॥

अग्निर्दर्शनं ददौ । काभ्याम् । ताभ्यां श्रीकृष्णार्जुनाभ्याम् । कीदशाभ्याम् । अधि-कतमोदात्ताभ्यामधिकतममुदात्तौ महान्तौ ताभ्याम् । कस्मात् । मोदात् हर्षात् । अग्नि-र्वन्दारू प्रणतौ तौ श्रीकृष्णार्जुनौ दावं खाण्डवं वनं दग्धुमयाचत । कथंभूतम् । दारू-पेतं दारुणा युक्तम् ॥

अप्तिः श्रीकृष्णार्जुनौ किमयाचतेत्याह—

विपिनमिदं विलसिद्धिबहुप्रकारैर्दुरासदं विलसिद्धः।

सुरपतिरक्षति मत्तस्तक्षकसख्यात्सदैव रक्षति मत्तः ॥ ४ ॥

विलसद्भिर्बहुप्रकारिविलसद्भिर्विलेशयैः सत्त्वेर्दुरासदिमदं वनं खाण्डवाख्यं तक्षकसख्या-त्तक्षकेन नागेन सह सख्यं तस्माद् हेतोर्मत्तो हृष्टः सन् सुरपतिरिन्द्रः सदैव सर्वदा सर्व-काले मत्तो मत्सकाशाद् [अक्षति यथा स्यात्तथा] रक्षति ॥

तदृकगोमायुवयोरङ्कगणैर्भुजबलानुगोऽमा युवयोः ।

द्विरदवराहारहितं वनमिशतुं प्रार्थये वराहारहितम् ॥ ९ ॥

तत्तरमात्कारणाद् अहं युवयोर्द्वयोर्भुजवलानुगो भुजबलमनुगच्छतीति तादक् अहं युक्तगोमायुवयोरङ्कुगणैः वृक्का वनश्वानश्च गोमायवः श्वगालाश्च वयांति पक्षिणश्च रङ्कयो मृगविशेषाश्च तेषां गणैः समूहैः अमा सह। अमाशब्दः सहार्थे। तैः स्थितं वनम्। तथा—द्विरद्वराहारहितम्। द्विरदा हस्तिनः,वराहाः सूकराः, तैररहितम्। सहितमित्यर्थः। तथा वराहारहितम् वरश्चासौ आहारस्तत्र हितं वनमशितुं भोक्तुम्। दग्धुमित्यर्थः। प्रार्थये हे ॥

इत्थं सादरमुक्तः प्रतिजज्ञे जिष्णुरञ्जसा दरमुक्तः ।

्रहतिरपुरंहोमायः स्फीतस्य वनस्य सत्वरं होमाय ॥ ६ ॥

इत्यम्नेन प्रकारेण सादरमादरसहितमुक्तः । अग्निनेति शेषः । जिष्णुरर्जुनो दरमुक्तो दरेण भये मुक्तः सन् प्रतिज्ञ प्रतिज्ञां कृतवान् । कस्मै । सत्त्वरं शीघ्रं स्फीतस्य ऋद्धस्य वनस्य खाण्डवाख्यस्य होमाय । जिष्णुः कीदशः । हतरिपुरंहोमायः हतं रिपूणां रहो वेगः माया छळं च येन ॥

अर्जुनो वित्ता-

इह पवमानसखेदं किंचन कृत्ये करोति मानसखेदम्। मम पुनरासाद्यानि स्थिराणि रास्त्राणि राररारासाद्यानि ॥ ७ ॥ .90

अर्जुनस्य वृत्तमाह— वधूजनैः समं ततः समन्ततः सरित्तटे । चचार चारुचामरो रुचामरो धनंजयः ॥ ११७ ॥

ततोऽनन्तरं रुचां दीप्या अमरो देव इव चारुचामरः चारु चामरं व्यजनं यस्य स तादग् धनंजयोऽर्जुनः सरित्तटे यमुनातटे समन्ततः सर्वतः वध्जनैः समं स्त्रीजनैः सह चचार ॥

उभाविप प्रभाविनौ दिवीव सुप्रभाविनौ । चिरं रिरंसयोपितौ सरित्तटे सयोपितौ ॥ ११८॥

उभाविप श्रीकृष्णार्जुनौ प्रभाविनौ प्रभावयुक्तौ दिवि आकाशे सुप्रभौ सुष्ठुप्रभायुक्तौ इनौ सूर्याविव सयोषितौ सवधूकौ सिरत्तटे यमुनासरित्तटे चिरं बहुकालं रिरंसया रन्तु-मिच्छया उपितौ स्थितौ ॥

इति श्रीमहाकविवासुदेवविरचिते युधिष्ठिरविजये महाकाव्ये श्रीकरमीरदेशवास्तव्यम-हामाहेश्वरविपश्चिद्वरराजानकशंकरकण्ठात्मजराजानकरत्नकण्ठविरचितायां शिष्यहिताभि-धानायां टीकायां सुभद्राहरणवनविहरणपडृतुवर्णनजलकीडास्तवर्णनचन्द्रोदयापानगोष्ठीसु-रतलीलास्योदयवर्णनं नाम द्वितीय आश्वासः ।

#### तृतीय आश्वासः ।

तं जितदेत्ये शरणं हरणं भीतेर्जगत्रयीशरणम् । पादाश्रितसितथवलं नौमि सदा पार्वतीथवलम् ॥

अथातः श्रीकृष्णार्जुनयोः खाण्डवदाहादिवृत्तं वर्णयन्नाह—

अथ तौ भासुरतरसौ कृष्णावनुभूतवछभासुरतरसौ । खाण्डवमायतनागं वनमाविष्टौ विहंगमायतनागम् ॥ १॥

अथानन्तरं भासुरतरसौ भासुरं तरो वेगो ययोस्तौ तादशौ। तथा—अनुभूतवृक्षभासुर-तरसौ अनुभूतो वल्लभानां प्रियतमानां सुरतरसः सुरतकेलिरसो याभ्यां तौ कृष्ण्णी कृष्णः श्रीकृष्णः कृष्णोऽर्जुनश्च तौ श्रीकृष्णार्जुनौ खाण्डवं वनमाविष्टौ। कीदशं वनम् । आय-तनागम् आयता दीर्घा नागा अश्वसेनादयो यस्मिस्तत् । पुनः कीदशम् । विदुक्षमायत-

नागं विहङ्गमानां पक्षिणामायतनभूता अगाः पर्वता यस्मिस्तत् ॥

तस्य च पापिहितस्य क्रूरस्य वनस्य पादपापिहितस्य । हृदि बद्धक्षोभाभ्यां जगद्धितार्थं द्धे दिधक्षोभाभ्याम् ॥ २ ॥ उभाभ्यां श्रीकृष्णार्जुनाभ्यां हृदि मनिस बद्धक्षोभाभ्यां बद्धः क्षोभः विनाशार्थे याभ्यां तादशभ्यां तस्य क्रूरस्य वनस्य खाण्डवस्य दिधक्षा दग्धुमिच्छा क्रूरं धृता । किमर्थम् । जगद्धितार्थे जगतो हिताय । वनस्य कीदशस्य । पापिहितस्य पापिनो हितस्य । पुनः कीदशस्य । पादपापिहितस्य पादपैर्श्वभैरपिहितं छादितं तस्य तादशस्य ॥ अधिकतमोदात्ताभ्यां दर्शनमग्निदेदौ च मोदात्ताभ्याम् ।

दुग्धं दावं दारूपेतमयाचत तौ तदा वन्दारू ॥ ३ ॥

अग्निर्दर्शनं ददौ । काभ्याम् । ताभ्यां श्रीकृष्णार्जुनाभ्याम् । कीदशाभ्याम् । अधि-कतमोदात्ताभ्यामधिकतममुदात्तौ महान्तौ ताभ्याम् । कस्मात् । मोदात् हर्षात् । अग्नि-वन्दारू प्रणतौ तौ श्रीकृष्णार्जुनौ दावं खाण्डवं वनं दग्धुमयाचत । कथंभूतम् । दारू-पेतं दारुणा युक्तम् ॥

अग्निः श्रीकृष्णार्जुनौ किमयाचतेत्याह—

विपिनमिदं विलसिद्धर्बहुप्रकारैर्दुरासदं विलसिद्धः।

सुरपतिरक्षति मत्तस्तक्षकसख्यात्सदैव रक्षति मत्तः ॥ ४ ॥

विलसद्भिर्बहुप्रकारैर्विलसद्भिर्विलेशयैः सत्त्वेर्द्धरासदिमदं वनं खाण्डवाख्यं तक्षकसख्या-त्तक्षकेन नागेन सह सख्यं तस्माद् हेतोर्मत्तो हृष्टः सन् सुरपतिरिन्द्रः सदैव सर्वदा सर्व-काले मत्तो मत्सकाशाद् [अक्षति यथा स्यात्तथा] रक्षति ॥

तद्रकगोमायुवयोरङ्कगणैर्भुजबलानुगोऽमा युवयोः।

द्विरदवराहारहितं वनमिशतुं प्रार्थये वराहारहितम् ॥ ९ ॥

तत्तरमात्कारणाद् अहं युवयोर्द्वयोर्भुजवलानुगो भुजवलमनुगच्छतीति तादक् अहं युक्योमायुवयोरङ्कुगणैः वृक्षा वनश्वानश्च गोमायवः श्वगालाश्च वयांसि पक्षिणश्च रङ्कयो मृगविशोषाश्च तेषां गणैः समूहैः अमा सह। अमाशब्दः सहार्थे। तैः स्थितं वनम्। तथा—द्विरदवराहारहितम्। द्विरदा हस्तिनः, वराहाः सूकराः, तैररहितम्। सहितमित्यर्थः। तथा वराहारहितम् वरश्वासौ आहारस्तत्र हितं वनमशितुं भोक्तुम्। दग्धुमित्यर्थः। प्रार्थये हि ॥

इत्थं सादरमुक्तः प्रतिजज्ञे जिष्णुरञ्जसा दरमुक्तः ।

्रहृतरिपुरंहोमायः स्फीतस्य वनस्य सत्वरं होमाय ॥ ६ ॥

इत्यम्तेन प्रकारेण सादरमादरसहितमुक्तः । अभिनेति शेषः । जिष्णुरर्जुनो दरमुक्तो दरेण भयेत मुक्तः सन् प्रतिज्ञ प्रतिज्ञां कृतवान् । कस्मे । सत्वरं शीघं स्फीतस्य ऋद्धस्य वेनस्य खाण्डवाख्यस्य होमाय । जिष्णुः कीदशः । हतिरपुरंहोमायः हतं रिपूणां रही वेगः माया छळं च येन ॥

अर्जुनो विक्त-

इह पवमानसखेदं किंचन कृत्ये करोति मानसखेदम्।

मम पुनरासाद्यानि स्थिराणि शस्त्राणि शरशरासाद्यानि ॥ ७॥

#### काव्यमाला।

इहास्मिन् वनदाहाख्ये कार्ये पवमानसखा पवमानस्य वायोः सखा अप्रिः इदं किंचन किमपि कृत्ये करणीये वनदाहे मानसखेदं मनःखेदं करोति। मनसि करोतीत्यर्थः । ममाय्रे न किंचिदेतदित्यर्थः । परं तु मम पुनः स्थिराणि शस्त्राण्यायुधानि शरशरासाद्यानि शरा बाणाः शरा अस्यन्ते Sनेन शरासो धनुः, तदाद्यानि आसाद्यानि प्राप्यानि चेत् तार्हे न किंचिदेतदित्यर्थः ॥

इति शुभमायाचित्रे गाण्डीवं नाम विविधमायाचित्रे ।
टैवतकार्यं तेन स्मृत्वा साध्यं रणेऽधिकार्यन्तेन ॥ ८ ॥
तसी चापं नगतः कर्कशमतिभीषणं रुचा पन्नगतः ।
स खलु ददावरुणेन स्फुरदुणेनाहृतं तदा वरुणेन ॥ ९ ॥

इति अनेन प्रकारेण ग्रुमं जगिद्धतमायाचित्रे प्रार्थयते तस्मै अर्जुनाय गाण्डीवं नाम चापं सोऽप्तिर्ददाविति संबन्धः । किं कृत्वा । दैवतकार्यं देवकार्यं साध्यं साधनीयं भावि स्पृत्वा । केन । तेनार्जुनेन । कृतामित्यर्थः । कुत्र । रणे । कीहरो । विविधमायाचित्रे विविधा या मायाः प्रस्वापनाद्यास्ताभिश्चित्रे । केन हेतुना । अधिकार्यन्तेन अधिकं योऽरीणां रात्रू-णामन्तस्तेन । चापं कीहराम् । नगतो नगात् पर्वतादिष कर्करां किंतनम् । तथा—रुचा दीत्या पन्नगतः सर्पाद्यतिभीषणम् । चापं कीहराम् । अरुणेन गुणेन मौर्ट्या स्फुरत् । पुनः किंविशिष्टम् । वरुणेन लोकपालेन आहतं दत्तम् । अन्नये इत्यर्थः । एतदाख्यानं चादिपर्वणि खाण्डवदाहे उद्यम् ॥

अश्वांस्तान्बद्भवलान्स ह शर्षियुगेन भास्तता बद्धवलान् । स ददो किपिलसितेन ध्वजेन युक्तं रथं च किपिलसितेन ॥ १०॥ सोऽमिस्तावत् पाथम्ये, यहा तावन्तः पृथ्वाकाराः धवलाश्च ताबद्धवलास्तान् सितानश्चान् बद्धवलान् बद्धं संपन्नं बलं येषां ते ताहशान् भास्त्रता दीप्तिमता । अक्षयेनेन्त्यर्थः । शर्षियुगेन सह शरा धीयन्ते रक्ष्यन्तेऽत्र शरिषस्तूणं तूणयुगेन सह । पथा— रथं च किपलसितेन किपलश्चेतवर्णेन सह तस्मै अर्जुनाय ददौ ॥

अभिभूताखण्डलतस्तद्वलतस्तद्व विष्टिताखण्डलतः । दीप्तिमगादनलोऽलं विभ्राणो हेतिशतमगादनलोलम् ॥ ११ ॥

तदनु तदनन्तरमनलोऽमिः अभिभूताखण्डलतः पराभूतेन्द्रात् तद्वलतः श्रीकृष्ण-सखार्जुनबलात् हेतिशतं ज्वालाशतं विश्राणो वेष्टिताखण्डलतो वेष्टिता अखण्डा लता विश्यो येन स ताहक् अलमत्यर्थं दीप्तिमगात् । हेतिशतं कीदशम् । अगादनलोलम्

१ 'तत्संबोधनं हे पवमानसख' इत्यस्याधिकपाठस्य सत्त्वे न किंचिह्वणम्; 'करोति' इत्यत्रापि 'करोषि' इत्युचितम्.

अगस्य पर्वतस्य खाण्डवाश्रयस्य यददनं भक्षणं तत्र छोलस्तम् । अग्निचेष्टितं वर्णय-त्याचार्यः ॥

> कृतनिजनक्षेमहति क्षयमेष्यति तक्षकस्य कक्षे महति । अमुमारव्यारावान्यनान्नुदन्नवाप हरिरव्यारावान् ॥ १२ ॥

कृतिनजकक्षेमहित कृता निजस्य कस्य जलस्य क्षेमहितिः शुभक्षतिर्यत्र कर्मणि तत्। कियाविशेषणम् । यद्वा निज एव निजकः, कृता निजकानां स्वीयानां क्षेमहितिर्यत्र तत् एव
तक्षकस्य नागस्य विशेषमहिति कक्षे कच्छे तत्पार्श्वारण्ये वा । 'कक्षः स्मृतो भुजामूले
कक्षोऽरण्ये च वीरुषि । कक्षः शुष्के तृणे प्रोक्तः कक्षः कच्छ उदाहृतः ॥' इति धरणिः । कक्षः जलप्रायगहनप्रदेशः । कक्षे क्षयमेष्यति सति आरब्धारावान् आरब्धा
रावाः शब्दा यस्ते तादशान् घनान् मेघान् नुदन् प्रेरयन् अब्धारावान् अपां जलानां
या धारा अविच्छित्रप्रसर्हणास्ता विद्यन्ते यस्य स तादक् स हरिरिन्द्रोऽमुं खाण्डवदहनोद्यतमिममवाप प्राप्तः ॥

स्तव्धपतित्रिदशाशं शरगृहमकृतार्जुनः पतित्रिदशाशम् । रुद्धा बद्धारासा बहिरेव तैतो भवद्धारा सा ॥ १३ ॥

तत्र खाण्डवदाहे स्तब्धपतित्रदशाशं स्तब्धाः पतित्रिणः पिक्षणो यासु ता एवंविधा दशाशा दशदिशो यस्मिस्तादशम् । तथा—पतित्रदशाशं पतन्ती अधोगच्छन्ती नश्य-माना त्रिदशानामिन्द्रपक्ष्याणामाशा यस्मिस्तादशं शर्गृहं शरैरितिधनतया कृतं गृहम-र्जुनोऽकृत । रुद्धेति । ततोऽनन्तरं सा धारा जलधारा क्रोधोदेकादिन्द्रकृता बहिरेव रुद्धा अभवत्र। कीदशी । बद्धारासा बद्ध आसमन्ताद्रासो रावो यया सा ॥

तदनु घनोदकरोधात्कोधं विबुधाधिपोऽरिनोदकरोऽधात्। कृतसंनाहबलोऽभी रभसादागच्छदर्जुनाहवलोभी॥ १४॥

तदनु तदनन्तरम् अरिनोदकरोऽरीणां नोदं न्यथां करोतीति ताहग् विबुधाधिप इन्द्रो घनोदकरोधाद् घनं कत्वा य उदकरोधो घनस्य वोदकस्य रोधस्तस्मात् कोधमध्यात् क्रोधमकरोत् । अर्जुनं प्रतीति शेषः । ततश्च स इन्द्रोऽर्जुनाहवलोभी अर्जुनेन सह आह्वे युद्धे लोभो लोभयुतः, अभीभैयरिहतः कृतसंनाहबलः कृतस्नीकरणसैन्यो रमसाद् वेगाद्रोगच्छदागतः ॥

विजितावार्यमरुद्धिः शरनिकरैरश्चिवसुशिवार्यमरुद्धिः।

प्राप्तुं तुङ्गजवं तं जिगाय जिष्णुः शतक्रतुं गजवन्तम् ॥ १९ ॥
ततोऽन्न्तरं जिष्णुरर्जुनो गजवन्तमैरावणहस्तियुक्तं तुङ्गजवं महावेगं प्राप्तुं तं शतकतुमिन्द्रं शरनिकरैर्बाणसम्हेर्जिगाय अजयत् । कीटशैः शरनिकरैः । विजितावार्यमहद्भिः

१. 'तंतो गताभव' ग.

विजितोऽवार्योऽवारणीय उद्घरो महर् येस्ते ताहरौः । वायोरप्याग्रुगतिभिरिखर्थः । पुनः कीहरौः । अश्विवसुशिवार्यमहद्भिः अश्विनौ दस्नौ, वसवो वसुनामानो देवाः, शिवा हदाः, अर्यमा सूर्यः, ते अश्विवसुशिवार्यमाणस्तान् इन्द्रपक्ष्यानागतान् रुन्धन्ति ताहरौः ॥

> तदनु समिद्धो महितं सपक्षिसंघं वनं समिद्धोमहितम् । सिछछं जलदे वपित स्वैरं विद्विदाह जलदेवपितः ॥ १६ ॥

तदनु जलदे मेघे इन्द्रेणोत्पादिते सित सिललं जलं वपित वर्षित सित जलदेवपितः जलदेवो वर्षणः पितः रक्षको यस्य तादशः सन् सिमद्धोमिहितं सिमिधां होमे हितस्तादशं सपिक्षिसंघं मिहितं पूजितं वनं खाण्डवं स्वैरं स्वेच्छया ददाह । जलदेवपितिरिति । तथा चादिपर्वणि खाण्डवदाहे—'एवमुक्तस्तु भगवान्ध्मकेतुर्हुताशनः । चिन्तयामास वर्षणं लोकपालं महेश्वरम् ॥' इत्यादि ॥

तेन यदा समदाहित्रातं वनमुत्थितापदा समदाहि । शिखिना सन्नागेन स्थितमत्र न तक्षकेण सन्नागेन ॥ १७ ॥

उत्थितापदा उत्थिता आपत् वनदाहरूपा यस्मात्स तादशेन शिखिना अग्निना सम-दाहित्रातं समदा अहित्राताः सर्पसंघा यस्मिस्तत् वनं यदा समदाहि सम्यग् अदाहि, तदा अत्र वने सन्नागेन सन्नः खेदं प्राप्तोऽगो वनाश्रयभूतः पर्वतो यस्य स तादशेन सन्ना-गेन शोभननागेन तक्षकनान्ना न स्थितम् । चिलितमित्यर्थः ॥

तनयं माता तस्य व्यथितं विरहे ससंभ्रमा तातस्य । वसतिर्वत्सलताया निगीर्य वनराजितोऽद्रवत्सलतायाः ॥ १८ ॥

तातस्य तक्षकस्य विरहे व्यथितं तनयमश्वसेनाख्यं तस्य अश्वसेनस्य माता ससंभ्रमासती तं निर्गीर्थं निगरणेन संगोप्य वनराजितोऽद्रवत् । कथंभूताया वनराजितः । सलतायाः सवल्रयाः । माता कीदशी । वसतिः । कस्याः । वत्सलताया वत्सलभावस्य वसतिः ॥

तां च ततान नभोगां कृत्तगलामर्जुनस्तताननभोगाम् । तत्र समुत्सर्पं तं हतपुच्छमपाद्धरिः समुत्सर्पन्तम् ॥ १९॥

नभोगां नभो गच्छतीति तां नभोगां तथा तताननभोगां ततं विस्तृतम् ननं भोगः प्रणश्च यया सा तां तादशीं पत्रगीं कृत्तगढ़ां कृत्तो गठो यस्याः सा तां तादशीं ततान । तत्र च समुत्सर्पन्तं धावन्तं तं सर्पे हतपुच्छं हतं कृत्तमर्जुनेन पुच्छं यस्य स तादशं तं सर्पमश्चसेनं हिरिरिन्द्रोऽपादरक्षत् । वातवर्षेणार्जुनान्मोक्षयित्वेति शेषः । हिरिरिन्द्रः कीदशः । समुत् सह मुदा हर्षेण वर्तते यः सः । एतदाख्यानमादिपर्वणि खाण्डवदाहे तत एवोद्यम् ॥

स्तव्धरविप्रभविष्णुः शरणागतमत्र वनभुवि प्रभविष्णुः । च्युतमनले नररक्षःखादिनि पार्थी मयं बलेन ररक्ष ॥ २५ ॥ पार्थोऽर्जुनोऽत्र वनभुवि दह्ममानायां नररक्षःखादिनि नराश्च रक्षांसि च तानि खादतीति ताहिश अनलेऽमौ च्युतं मयं मयासुरं वलेन ररक्ष । कीहक्षः पार्थः । स्त-ब्धरविप्रभविष्णुः स्तब्धोऽप्रे स्तब्धीभूतो रविष्रभः सूर्येतुल्यो विष्णुः श्रीकृष्णो यस्य सः । पुनः कीहशः । प्रभविष्णुः प्रभावशीलः ॥

> विपिनमपातिततोयं दग्ध्वा तृप्ते तन्नपाति ततोऽयम्। पार्थे दत्तक्षेमं दैतेयानां तदावदत्तक्षेमम् ॥ २१॥

दैतेयानामसुराणां तक्षा वार्धिकर्मयस्तन् नपाति अग्नौ वनं खाण्डवमपातिततोयं न पा-तितमिन्द्रेण तोयं यस्य तत्तादशं दग्ध्वा हप्ते सित तदा तिस्मन् काले दत्तक्षेमं दत्तं क्षेमं मयस्य संरक्षणरूपं येन स तादशिममं पार्थमवदत् । वक्ष्यमाणप्रकारेणेति शेषः ॥

मयासुरः किमवद्दित्याह-

वेष्टितवीरुचकाद्हनाद्हतो महाटवीरुचकात्।

अपि च सुरासुरहन्तुः स्फुटं त्वया पालितः परासुरहं तु ॥ २२॥ भोः पार्थ, महाटवीमेहारण्यानि दहतः । 'अटव्यरण्यं विपिनम्' इत्यमरः । तथा—विष्टितवीरुचकात् वेष्टितं वीरुधां चक्रं समूहो येन स ताहशात् । तथा—उचकादुद्रतं चक्रं ज्वालारूपं सैन्यं यस्मात्स ताहशात् । तथा—सुरासुरहन्तुः । तु पक्षान्तरे । एवंविधाइहनादग्नेः परासुर्धत्त्रायोऽहं त्वया स्फुटं पालितः ॥

मयस्तं पार्थे पुनश्च किमवोचदित्याह-

तत्तव भवतादिष्टं मद्वचनं मनुजवीर भवतादिष्टम् । उद्यान

हे मनुजवीर, मनुजानां मध्ये वीरस्तस्य संबोधनम् । हे पार्थ, तत्तस्मात्कारणात् त-वेष्टं भवतादित्याशीः । हे अर्जुन, भवता मद्भचनमादिष्टमाञ्चतं त्वं ब्र्हिति भवतेवाज्ञप्तमि-त्यर्थः । तत्तस्मात्कारणात् भवत इष्टं करवे करवाणि । करवेभवतः करयोर्वेभवं कौशल्यं ततः करवेभवात् हस्तनेपुण्यात् त्वष्टारं वर्धकिं मामवेहि । दैत्यानामिति शेषः ॥

इति वचनमनामयतः श्रुत्वा पार्थोऽथ शोभनमना मयतः । इपपन्नाभिजनानामुचितमुवाचाभि निलननाभिजनानाम् ॥ २४ ॥

इत्यनेन प्रकारेण अनामयतः कुशलात् अथानन्तरं मयतो मयासुराद् वचनं श्रुत्वा शोभनमनाः सुचित्तः पार्थोऽर्जुनः उपपन्नाभिजनानां योग्यकुलजानां नलिननाभिजनानां श्रीकृष्णसेवकानामभि संमुखमुचितं वच उवाच ॥

पार्थी म्यं किमित्युवाचेत्याह-

न स्वयमसुर क्षणतः प्रत्युपकृतये वरेयमसुरक्षणतः । जगदभिरामतमस्य क्रियतां कृष्णस्य मद्गिरा मतमस्य ॥ २९ ॥

#### काव्यमाला।

हे असुर मयासुर, क्षणतः क्षणमात्रमसुरक्षणतः, अर्थात् भवतोऽसुरक्षणाट् हेतोः प्रत्युप-कृतये अर्थाट् भवत्प्रत्युपकाराय स्वयं न वरेयं न किंचिद्वृणोमि । परंतु भो मयासुर, जग-रसु त्रिजगद्विषये अतिशयेनाभिरामस्य श्लाध्यस्य अस्य कृष्णस्य श्रीकृष्णस्य मतं मद्गिरा क्रियताम् । यदस्य जगदीशस्य मतं तदेव भवता क्रियतामित्येव वरेयमिति भावः ॥

तदनु च नरकान्तेन प्रोक्तं श्रुत्वैतद्खिलनरकान्तेन।

राज्ञो भासुरधाम्नः कियतामधिकप्रभा सभा सुरधाम्नः ॥ २६ ॥

तदनु तदनन्तरमेतत् श्रुत्वा अखिलनरकान्तेन अखिलनराणां कान्तेन प्रियतमेन नर-कान्तेन नरकस्य भौमासुरस्य अन्तः श्रीकृष्णस्तेन प्रोक्तं मयं प्रत्याज्ञप्तमित्यर्थः । किमि-त्याह—राज्ञ इति । भोः मय, भवता भासुरधान्नो भासुरं दीप्रं धाम तेजो यस्य स तादशस्य राज्ञो युधिष्ठिरस्य कृते सुरधान्नः देवानां गृहात् स्वर्गोद्वा अधिकप्रभा अधिक-शोभावती सभा क्रियतां साध्यताम् ॥

देवसमोदन्ताभ्यामिति कृत्वा संविदं समोदं ताभ्याम् ।

भवद्वसरसमयाभ्यां प्रापे धर्मात्मजोऽथ सरसमयाभ्याम् ॥ २७ ॥

इसनेन प्रकारेण संविदं समयं समोदं सहर्षे यथा भवति तथा कृत्वा देवसमोदन्ताभ्याम्, ताभ्यां श्रीकृष्णार्जुनाभ्यां देवानां समस्तुल्य उदन्तः कीर्तिष्णो वृत्तान्तो ययोस्तौ ताभ्याम्, तथा भवदवसरसमयाभ्यां भवत् अवसरसमयः तत्समीपगमनकालः ययोस्तौ ताभ्याम्, तथा सरसमयाभ्यां सरसः प्रागुद्दिष्टया श्रीकृष्णाञ्चया तत्सभासाधनोयोगेन सरसो मयो मयासुरो ययोस्ताभ्यामथानन्तरं धर्मात्मजो युधिष्ठिरः ताभ्यां प्रापे । तत्समीपं तौ याता-वित्यर्थः ॥

> तेन च तरसा रचिता सभा नरेन्द्राय चारुतरसारचिता। तां च सदानन्दत्वादुद्गतपुलकोऽविशत्स दानं दत्त्वा॥ २८॥

तेन च मयेन चारुतरसारचिता चारुतराणि साराणि वस्तूनि तैश्विता व्याप्ता सभा नरेन्द्राय राज्ञे युधिष्ठिराय तरसा बलेन यावच्छक्ति रचिता कृता । स च युधिष्ठिरः सदा-नन्दत्वादुद्गतरोमाञ्चः सन् दानं दत्वा तां सभामविशत् ॥

द्रष्टुमना मयजातां समागमत्तां सभामनामयजाताम् । सततमुदारा जनता तस्थौ तत्रैव सा मुदा राजनता ॥ २९ ॥

उदारा महती कुलेन वृत्तेन वा जनता जनानां समूहस्तां मयजातां मयाजातां सभां द्रष्टुमनाः समागमत् । कीहशीं ताम् । अनामयजाताम् अनामयेन कुशलेन जातां संपन्नाम् । सततं च उदारा कुलवृत्ताभ्यां जनता जनसम्हः तत्रैव मुदा हर्षेण तस्यो । कीहशी । राजनता राजिभः क्षत्रियैनेता स्तुता । राजा स्यात्क्षत्रिये नृपे इत्यमरः ॥

मिथ आससाद ॥

अमळीमसभावं तं द्रष्टुमना मुनिरैनुत्तमभावन्तम् । वीणाहस्तो भरतश्रेष्ठं समगाज्जगदनुग्रहस्तोभरतः ॥ ३०॥

अनुत्तमभावन्तमिवयमाना उत्तमा यस्याः सकाशात्सा अनुत्तमा ताहशी चासौ भा दीप्तिः सा वियते यस सोऽनुत्तमभावान् ताहशममलीमसभावं शुद्धभावयुक्तं तं द्रष्टुमनाः वीणाहस्तो वीणायुक्तो मुनिर्नारदमुनिर्भरतश्रेष्ठं युधिष्ठिरं समगात् समागतः । कीहशः । जगदनुत्रहस्तोभरतो जगतोऽनुत्रहस्तोभः कृपाधिक्यं तत्र रतः ॥

> स वचोभी राजनयं निगद्य निखिछं धियो गभीरा जनयन् । आत्तपरमसौमुख्यं नृपमिशाषत्कर्तुमध्वरमसौ मुख्यम् ॥ ३१॥

सोऽसो नारदमुनिर्निखिलं राजनयं राजनीति निगद्य अनुशास्य गभीराः सूदकीः धियो बुद्धीर्वचोभिर्जनयन्नुत्पादयन् आत्तपरमसोमुख्यम् आत्तं परमसोमुख्यं सुमुखत्वं हृष्ट-वदनत्वं येन स तादृशं नृपं मुख्यमध्वरं राजसूयं कर्तुमशिषदाज्ञापयामास ॥

सोऽपि समुद्यदुपायः स्वं सूतं प्राहिणोत्समुद्यदुपाय ।

सद्यः सादरहिंसतं हरिरिप कुरुराजमाससाद रहिंस तम् ॥ ३२ ॥
सोऽपि युधिष्ठिरः समुत् सह मुदा तृत्या वर्तते यः सः । तथा समुद्यदुपायः समुद्यत्
कर्तुं मनिस भ्रमन् उपायः कर्तव्यतादिः यस्येदशः सन् यदुपाय यदून् पाति रक्षतीति
यदुपः श्रीकृष्णस्तस्मै सूतं प्राहिणोत् । कथं कृत्वा । सादरहिंसतं सह आदरेण हिंसतेन
च वर्तते यिसमन् कर्मणि तथा प्राहिणोत् । हरिरिप तं कुरुराजं (राज)युधिष्ठिरं रहिंस

तथ्यगिरा संघाय प्रभुणा स प्राहिणोज्जरासंघाय । दधतमफरुगु नवं तं हार्दे हरिमेव भीमफरुगुनवन्तम् ॥ ३३ ॥

स युधिष्ठिरस्तथ्यगिरा तथ्या सत्या गीर्यस्य स ताहरोन प्रभुणा श्रीकृष्णेन संधाय मि-लित्वा अफल्गु बृहत् नवं हार्द सौहार्द दघतं तं हिरमेव श्रीकृष्णमेव जरासंधाय प्राहि-णोत् । वधार्थमिति रोषः । हिरं कीहराम् । भीमफल्गुनवन्तं भीमश्र अर्जुनश्च तौ विद्येते यस्य स ताहराम् ॥

> सोऽपि बृहद्रथजन्तु प्रविश्य मागधपुरं बृहद्रथजं तु । माकृतिना वधमनयन्निगडितनृपतिं रणावनावधमनयम् ॥ ३४॥

सोऽपि श्राकृष्णो बृहद्रथजनतु बृहन्तो रथा जन्तवो जनाश्च यस्मिस्तत् तादशं मागध-पुरं प्रविश्य मारुतिना वायुपुत्रेण भीमेन करणेन बृहद्रथजं जरासंधं वधमनयत् । क-स्याम् । रणावनौ रणभूमौ । कीदशं बृहद्रथजम् । निगडितनृपति निगडिता बद्धा नृप-

१. 'रनुत्तमसभावन्तम्' ग.

#### काव्यमाला।

96

तयो येन स तादशम् । पुनः कीदशम् । अधमनयमधमानां नयः अधमो वा नयो यस स तादशम् ॥

अथ सदुपायनयोगामनुजैर्निजित्य लसदुपायनयो गाम् । स्वनिचयमतनुतयागं दघन्नृपो राजसूयमतनुत यागम् ॥ ३५॥

अथानन्तरं नृपो राजा युधिष्ठिरः सदुपायनयोगां सतां शोभनानामुपायनानां होकन-कानां योगः यस्यां सा ताहशीं गां भूमिमनुजैर्भीमादिभिर्निर्जित्य राजसूयं यागं ऋतुमत-नृत । कीहशो नृपः । लसदुपायनयः लसन्त उपायाः सामादयो यस्य स ताहक् नयश्च यस्य सः । कीहशं यागम्—अतनुतया महत्त्वेन स्वनिचयमगं स्वस्य धनस्य निचयः समूहो यस्मिन् स ताहशमगं पर्वतं महान्तं धनराशिमिवेत्यर्थः ॥

तं गुरुतरकरभारप्रभुग्नकण्ठोष्ट्रकाश्वतरकरभार । वारिधिवेलापालीवेष्टितभूवेष्टसंभवेलापाली ॥ ३६ ॥

वारिधीनां या वेळास्तासां या पाल्यः पङ्कयस्ताभिर्वेष्टितो यो भूवेष्टो भूवळयस्तस्मात्सं-भवो येषां तादशा ये इळापा इळां भूमि पान्तीति इळापा राजानस्तेषामाळी पङ्किः सा वारिधिवेळापाळीवेष्टितभूवेष्टसंभवेळापाळी कश्ची तं युधिष्ठिरमार ययो । आरेति 'ऋ गतौ' इत्यस्य धातोळिटि रूपम् । कीदशी । गुरुतरो यः करभारो राजदेयांशस्य यो भारस्तेन प्रभुग्नकण्ठाः उष्ट्राः क्रमेळकाः, अश्वतराः, करभाः उष्ट्रशावाः, रळयोरैक्यात् कळमाः करिशावा वा, यस्याः सा गुरुतरकरभारप्रभुग्नकण्ठोष्ट्रकाश्वतरकरभाः । 'गो-भूवाचिस्त्वळा' इत्यमरः । राजप्राह्यांशमुष्ट्रादिभ्यो भारं विधाय राजावळी तमुपायया-वित्यर्थः ॥

अधिकतरामेयजने न्ययुङ्क धर्मात्मजोऽभिरामे यजने । अवगतनानामनुजं सहदेवं पूजने जनानामनुजम् ॥ ३७॥

धर्मात्मजो युधिष्ठिरोऽधिकतरामेयजने अधिकतरा अमेया मातुमशक्या जना यत्र स ताहशे अभिरामे रम्ये यजने राजसूये अवगतनानामनुजमवगताः विदिता नानाप्रकारा मनुजा यस्य स ताहशमनुजं कनिष्ठं भ्रातरं सहदेवं जनानां पूजने न्ययुङ्क आज्ञापयत् ॥

अपि च विरोचितवेदीभागमपृच्छद्गुरं गिरोचितवेदी ।

इह शान्तनवैकसी वदार्घ(उय)पूजां नराय तनवै कसी ॥ ३८॥ अपि चेति पक्षान्तरे । स धर्मात्मजो युधिष्ठिरो गिरा वाचा उचितं वेद्धीति ताहक् गुरुं ज्येष्ठं भीष्ममप्टच्छत् । कीदशं गुरुम् । विरोचितवेदीभागं विरोचितो महितो वेदी-भागो यजनार्थ वेदीभागो येन स ताहशम् । किमित्यप्टच्छिदिसाह—हे शान्तनव हे

१. 'पुनः कीहक् । अतनुतया महत्त्वेन स्विनचयं स्वस्य धनस्य निचयः समूहस्तमगं पर्वतम् । यनराशिमिवेत्यर्थः । दधत्' इति व्याख्यानं वरं प्रतीयते.

३ आश्वासः]

### युधिष्ठिरविजयम्।

99

भीष्म, एकस्मै कस्मै नराय इह मखे अर्घ(म्य)पूजामष्टाङ्गार्घ(म्य)पूजां तनवै कुर्वे [इति वद] ॥

इति सदृशं तनुजेन प्रोक्ते धर्मस्य वचिस शंतनुजेन । उक्तं तोयजनेत्रप्रान्ते प्रश्लोऽयमनुचितो यजनेऽत्र ॥ ३९ ॥

इति एवंप्रकोरण धर्मस्य तनुजेन धर्मात्मजेन युधिष्ठिरेण वचित उक्ते सित शंतनुजेन भीष्मेण उक्तम् । किमवोचिदित्याह—तोयजेति । हे तोयजनेत्र तोयजवत् कमळवत् नेत्रे यस्य स तादशे । अत्र यजने यश्चे अयं प्रश्नः प्रान्ते अनुचितः किमित्याह ॥ पनः किमाह—

किं तुलितामर साक्षादवतीर्णं भागमेव तामरसाक्षात्। दानवसेना द्यन्तं स्वामिनमेनं न बुध्यसेऽनाद्यन्तम् ॥ ४० ॥

हे तुलितामर तुलिताः सत्त्वप्रकृतितया सदशा अमरा यस्य स तादश, तामरसाक्षात् पुण्डरीकाक्षात् श्रीविष्णोरेव साक्षाद्भागमंशमवतीर्णमनायन्तमेनं स्वामिनं कृष्णं न बुध्यसे काका । पुनः कीदशमेनम् । दानवसेना असुरचमूर्थन्तं खण्डयन्तम् ॥

दशावतारै: श्रीकृष्णं स्तौति-

जनिन्छयो नित्या गा यश्च विचिक्ये कृताङ्गयोनित्यागाः। कर्तुमिव स्वान्वेषस्फुटनिष्क्रयमक्षिजितविवस्वाक्वेषः॥ ४१॥

तमेनं स्वामिनं कम् । यश्चेष स्वामी कृताञ्जयोनित्यागाः कृतोऽञ्जयोनेर्व्रह्मण-स्त्यागो याभिस्ताः । दैत्येन्द्रैर्व्रह्मणो इस्ताद्वलादााच्छिय वेदानां हरणात् । यद्वा ब्रह्मणापि तासां दुरियगमत्वात् कृताञ्जयोनित्यागाः, अनायन्ता गा वाचो वेदरूपा विचिक्ये नु अन्वेषयदिव । किं कर्तुम् । स्वान्वेषस्फुटनिष्कयं स्वस्य योऽन्वेषस्तस्य यः स्फुटं नि-ष्क्रयो मूल्यं तं कर्तुम् इव । यथाइमेताभिगोंभिवेंदरूपाभिरन्विष्टो मार्गितः तथाप्यहमे-तासामन्वेषणं करोमीत्यत इव ता विचिक्ये । यः कीदशः । जननिलयो जनानामाश्रयः । पुनः कीदशः । अक्षिजितविवस्वान् अक्ष्णा तेजोमयत्वाजितः सूर्यो येन सः । प्रलया-म्भोधेर्वेदानुद्द्धारेत्यर्थः ॥

उद्धिपयश्चकान्तः कच्छपवेशं विधाय यश्च क्रान्तः । पृष्ठेनागाभोऽगं मन्दरमुद्धादुदूढनागाभोगम् ॥ ४२॥ तमेनं स्वामिनं कम् । य एष स्वामी उद्धिपयश्चकान्तः उद्धिपयसां यचकं समूहः

<sup>9. &#</sup>x27;तोयजनेत्रस्य पुण्डरीकाक्षस्य प्रान्तं सामीप्यं यत्रैतादशेऽत्र यजनेऽयं प्रश्लोऽनु-चितः' इति च्याख्यानमपि वरम्. २. 'जलनिलयो' इति ग-पुस्तकपाठानुसारेण तु 'यश्चेष जलनिलयो मत्स्यो भूत्वा' इति च्याख्यानमुत्तरश्लोकानुसरण्या बोध्यम्.

तैस्यान्तः यः कच्छपवेशं कूर्मवेशं कृत्वा कान्तः विकान्तपादः सन् पृष्टेन मन्दरमगं मन्दर् रपर्वतमुद्धात् द्धार् । कीदृशो यः । अगाभः पर्वततुल्यः, आगाभो वा आसमन्तात् ग-च्छतीति आगा तादृशी आभा यस्य सः । मन्दरमगं कीदृशम् । उद्दृनागाभोगमुद्दा धृता नागानां सर्पाणामाभोगाः फणाः काया वा येन स तादृशम् ॥

## यश्च घरण्याक्षेपस्फुटवैरिण्युपगते हिरण्याक्षेपः । सपदि वराहवपुष्ठां तामुद्धर्तुं दधौ वराहवपुष्ठाम् ॥ ४३ ॥

तमेनं स्वामिनं कम् । यश्चेष स्वामी धरण्याक्षेपस्फुटवैरिणि धरणेर्भूमेर्य आक्षेपो हरणं तेन स्फुटं वैरिणि शत्रो हिरण्याक्षनाम्नि असुरे सति सपदि तत्क्षणं वराहवपुष्ठां वराह-वपुषि आदिस्करवपुषि तिष्ठतीति वराहवपुष्ठा तां भूमिमुद्धर्तुमपो दधौ । याम्योऽद्धः सा भूमिरुद्धृता इत्यर्थः । पुनः कीहशीं तां भूमिम् । वराहवपुष्ठां वराहवेषु उत्कृष्टयुद्धेषु दानवैः सह कृतेषु रिक्षता ताम् ॥

### घृतनरसिंहाकारं रिपुगणमानीय लसदिंस हाकारम् । योऽस्तरुगरिमाशूरःस्थले नखैरभिनदिधकगरिमा शूरः ॥ ४४ ॥

तमेनं स्वामिनं कम् । य एष स्वामी लसदिसं लसन् स्फुरन्नसिर्यस्य स तादशमरिगणं शत्रुसमूहं हाकारं हा इति तर्जनाय हाकारमानीय संतर्ज्यं अस्तरम् अस्ता द्रं
गता रुग् रोषो यस्य स तादक् धृतनरिसंहाकारं धृतो नरिसंहाकारो यस्मिन् कर्मणि तत्।
क्रियाविशेषणमेतत् । तथा आशु शीव्रमुरःस्थले अरि शत्रुं हिरण्यकशिधुं नखैरिभनद्
विभेद । यः कीदशः । अधिकगरिमा अधिकं गरिमा गुरुत्वं यस्य सः । पुनः कीदशः ।
सूरो महासूरः ॥

### अवनतदेवामनतामातन्वानः सतां वामनताम् । योऽधिकतरसन्नेहे दैत्यबले बल्लिमपास्तरसं नेहे ॥ ४९॥

तमेनं स्वामिनं कम् । य एष स्वामी अवनतदेवाम् अवनता दारुवद्वनता देवा यस्याः सा ताम् । तथा—अनतां न नता नम्रा कस्यचित् तादशीम् । तां प्रसिद्धां वामनतां वामनावतारत्वम् आतन्वानः सः । यद्वा—सतां साधूनामनतामनस्य प्राणस्य भावः तां प्राणत्वं प्राणरूपाम् । सतां प्राणप्रियां वामनतामित्यर्थः । अधिकतरसन्नेहे अधिकतरं सन्ना अवसन्नेहा चेष्टा यस्य स तादशे दैत्यबले सति । त्रिविक्रमरूपेणेत्यर्थः । अत्रव्यापास्तरसं त्यक्तन्नेलोक्यराज्यरसं बलिं बलिदानवं नेहे बबन्ध । 'णह बन्धने' धातः ॥

<sup>9. &#</sup>x27;तस्यान्तर्मध्ये कच्छपवेशं' इति व्याख्यानं भवेत्. २. 'अप उपगते प्रविष्टे सित तां भूमिमुद्धर्त्ते सपिद वराहवायोत्कृष्ट्युद्धाय पुष्टां ससारां वराहवपुष्टामादिवराहशरीरत्वं दधौ' इति व्याख्यानं कुतो नाङ्गीकृतम्.



तमेनं स्वामिनं कम्। य एष स्वामी असित्रयोगिवरामोऽसतां खलानां यो नियोग आज्ञारूपं शासनं तस्य विरामो नाशो गिव भूमौ भृगूणां मुनिवर्याणां कुले रामो भागेवो-ऽजिन । यो निरस्तपरशूराज्ञो निरस्ता द्रीकृता परेषां शूराणामाज्ञा येन तादशः । तथा—धृतपरज्ञः धृतः परज्ञः कुठारो येन तादशः समरे युद्धे राज्ञः क्षित्रयान् चकर्त अच्छिनत् । 'राजा मृगाङ्के क्षित्रये नृपे' इति मङ्कः ॥

अस्तसमस्तकलङ्कः किपबलकम्पितसुवेलमस्तकलङ्कः। यश्च यमक्षयमनयन्निशाचराणां निकायमक्षयमनयम्॥ ४७॥

तमेनं स्वामिनं कम् । य एष स्वामी अस्तसमस्तकछङ्कोऽस्तो दूरीकृतः समस्तः कळङ्कः पातकोदितो येन स तादशः । निजभक्तजनस्येति शेषः । तथा—किपवलेन सुग्रीवहनूमदादिवानरेन्द्रबलेन किम्पता सुवेलाख्यस्य गिरेर्मस्तके लङ्का दशमुखनगरी येन स तादशः । अक्षयं क्षयेन विनाशेन रहितम् अनयं नीतिरहितं निशाचराणां राव-णादीनां निकायं समूहं यमक्षयं यमसदनम् अनयत् । 'क्षयो निलयकल्पान्तरोगापचयम्-रयुषु' इति मङ्कः ॥

गुरुनियमारोहिण्यां जातो मुसलीति समहिमा रोहिण्याम् । योऽघित हालापरतामरिसेनामपि चकार हालापरताम् ॥ ४८ ॥

तमेनं स्वामिनं कम् । समिहिमा सह मिहिन्ना वर्तते यः स ताहशो गुरुनियमारोहिण्यां गुरवो महान्तो ये नियमाः पातित्रतादयस्तानारोहतीति ताहश्यां रोहिण्यां रोहिणीनान्नि जनन्यां जातो मुसठीति प्रसिद्धः । हालापरतां हालायां सुरायां परस्तत्परस्तस्य भाव-स्तत्ता तामिषत द्ये । तथा—योऽरिसेनामिष रिपुचमूमिष हालापरतां हा इति य आलापः प्रसममारणेन तत्र रता तां ताहशीं चकार ॥

निजमहसा धुतदनुजस्त्रातुं जगन्ति साधु तदनुजः। जननमयादवनिलये सति देवनयां य एष यादवनिलये॥ ४९॥

तमेनं स्वामिनं कम् । य एष स्वामी अवनिलये भूमेलीये नाशे कल्पान्ते सित निजेन महसा तेजसा धृता दनुजा हिरण्याक्षिहरण्यकशिष्वादयो येन सः । प्राग्जन्मनीत्यर्थः । अन्त्राविन्छयेसतीति दूरस्थपदत्वेऽपि यमकादौ न दोषः । साधु शोभनं कृत्वा भूयोऽपि जगन्ति त्रातुं तदनुजा तस्य मुसलिनो बलभद्रस्य अनुजाः श्रीकृष्णः यादविन्छये यदुगृहे देवक्यां जनन्यां जननं जन्म अयात् प्रापत् । 'या प्रापणे' धातुः ॥

१. 'संप्रयोग' ग.

दशावतारवर्णनमुपसंहरत्राह— जनताः कछिततमोहा भूयोऽप्ययमेव भक्तिकछिततमोहा । संहर्ता कल्यन्ते तमृते पूजाः क मितमता कल्यन्ते ॥ ५० ॥

अयमेव स्वामी भक्तिकलिततमोहा भक्त्या तदेकतानतया ये कलिता भाविता । कलितः कामधेनुः । तेषां तमोऽज्ञानरूपं हन्तीति तादशः कलिततमोहाः कलितां युगेन कलहेन वा ततो विस्तृतो मोहोऽज्ञानं यासां ता जनता जनसमूहान् कल्यन्ते कलेस्तु-रीयस्य युगस्यान्तस्तत्र भूयोऽपि संहर्ता । किल्करूपधरत्वेनेत्यर्थः । तमेवमृते मितमता पुरुषेण पूजा अर्चाः स्तुतिप्रणत्याद्याः क किस्मन् कल्यन्ते विधीयन्ते ॥

वच इति शान्तनुतनयं माद्रीतनयो निशम्य शान्तनुतनयम् । भक्तिथयामासाद्यं पुमांसमर्ध्येण पूजयामासाद्यम् ॥ ५१॥

माद्रीतनयः सहदेवो यो हि जनानां पूजने राज्ञा नियुक्तः स इत्यनेन प्रकारेण शान्तनु-तनयं वचो भीष्मवचः शन्तनुतनयो भीष्मस्तस्येदं निशम्य आयं पुमांसमादिपुरुषं श्री-कृष्णमध्येणाष्टाङ्गेन पूजयामास । वचः कीदशम् । शान्तनुतनयं शान्तैः शमप्रधानैनुतः स्तुतो नयो यस्य तत् । आयं पुमांसं कीदशम् । भक्तिथियां भक्तजनमतीनामासायम् ॥

> अथ रिपुभासामन्तः शिशुपालः प्रविचलत्सभासामन्तः । माद्रेयं तमसोढः श्रियः पतिं नैव पूजयन्तमसोढ ॥ ५२ ॥

प्रविचलत्सभासामन्तः प्रविचलन्तः सभायां सामन्तास्तन्मण्डलान्तर्वासिनो राजानो यस्य सः । तथा—तिपुभासां शत्रुदीप्तीनामन्तो नाशः । तथा—तमसा अज्ञानरूपेणान्ध- कारेणोढो भृतः शिशुपालः चेदिराट् श्रियः पति श्रीकृष्णं पूजयन्तं माद्रेयं सहदेवं न असोढ न सेहे ॥

अरिणा कान्तारेण त्रिविकमस्त्रुटितरात्रुकान्तारेण । सपदि चकार स कृत्तं चेदिपतिं त्रिदशपटलिकारसकृत्तम् ॥९३॥

स त्रिविक्रमः श्रीकृष्णस्रुटितशत्रुकान्तारेण त्रुटितारछेदिताः शत्रव एव कान्तारा दूरशून्याध्वानो गहना येन तत्तादशेन । तथा कान्तारेण कान्ता रम्याः शाणोपलसंस्कृता अरा धारा यस्य तत्तादशेन, अरिणा अरा धारा विद्यन्ते यस्य तत् अरिचक्रं तेन, तं चेदिपति शिशुपालं सपदि तत्क्षणं कृत्तं छिन्नं चकार । तस्य शिरश्चिच्छेदेत्यर्थः । स श्रीकृष्णः कीदशः । त्रिदशानां देवानां पटलिकाः समूहाः । पटल्येव पटलिका तस्या रसः प्रमोदरसस्तं करोतीति त्रिदशपटलिकारसकृत् ॥

स ज्ञानी चेदीने निहते राजा जने च नीचे दीने । प्रमुदितमानवराजं समापयत्कर्म ह्रयमानवराजम् ॥ ५४॥ स राजा युधिष्ठिरो ज्ञानी ज्ञानवान् चेदीने चेदीनां जनपदिवशेषाणामिनः स्वामी तिस्मन् शिशुपाले निहते तथा नीचे जने च दीने सित प्रमुदितमानवराजं प्रमुदिता मानवराजा नृपा यत्र तत् कर्म राजसूययज्ञाख्यं समापयत्। कीदशं कर्म। हूयमानवराजं हूयमानो होमेन संतप्यों वरः श्रेष्ठोऽजो विष्णुर्यस्मिन् कर्मणि तत्। 'अजाविष्णुद्दर्धागाः' इत्यनेकार्थेष्वमरः॥

सं बृहदसूयाध्वरतः पाण्डुसुतस्याथ राजसूयाध्वरतः । अधिकधनोपायनतः प्रापत्तापं सुयोधनोऽपायनतः ॥ ९९ ॥

अथानन्तरं सुयोधनो दुर्योधनः पाण्डुसुतस्य युधिष्ठिरस्य राजसूयाध्वरतो राजसूयय-ज्ञाद् हेतोर्बृहदसूयाध्वरतो बृहती यासूयाक्षान्तिस्तस्या योऽध्वा मार्गस्तत्र रतः । तथा—अपायनतोऽपगतोऽयः ग्रुभावहो विधिर्येषां तेऽपाया भाग्यहीनाः । नीचा इत्यर्थः । तैर्नतः प्रणतः, तथा अधिकधनोपायनतः अधिकधनानि यानि उपायनानि ढोकनकानि तेभ्यस्तापं हृदि संतापं प्राप ।।

> स खळु सभा लोकनतः सुयोधनः संचरन्समालोकनतः । र्रेफटिकमहासालस्य स्खलनेऽभूछम्भितापहासालस्यः ॥ ९६ ॥

स सुयोधनः समाः सह भया दीप्या वर्तते यः स सभा। भाशब्दः क्रिवन्तः। तथा— लोकनतः लोकेर्नतः प्रणतः, सभालोकनतः सभालोकनार्थं संचरन् अज्ञानेन स्फिटिकमहा-सालस्य गल्वकिमहाप्राकारस्य स्खलने च सित लिम्भतापहासालस्यो लिम्भतोऽन्यतः प्राप्तोऽपहासश्च तेन हेतुनालस्यमुदासीनता च येन तादशोऽभूत्॥

स च वसुधामन्यत्र स्फटिकमयीं संप्रधार्य धामन्यत्र।

निपपात महासरसः सिछिछे जनदत्तभूरितमहासरसः ॥ ५७॥

स च सुयोधनोऽत्र धामिन सभागृहे संचरन् अन्यत्र स्थले स्फटिकमयीं वसुधां भूमि संप्रधार्य भ्रमेण निश्चित्य महासरसः सलिले निपपात जलेऽपि स्फटिकमयस्थलभ्रान्त्या पपात । कीहशः । जनैर्दत्तो भूरितमो हासरसो हस्ततालिकादिना यस्य सः ॥

तं रिपुभीमोक्षान्तः पाञ्चालसुता तथैवभीमोऽक्षान्तः । पतितं सलिलेऽह्सैतामघृणां हास एव स लिलेह सताम् ॥ ९८॥

पात्रालसुता द्रौपदी, तथा—िरपुभीमोक्षान्तो रिपूणां या भीभेयं तस्या मोक्षस्त-स्यान्तो मारणेन तेषां निर्मूलं विनाशक इत्यर्थः । तथा—अक्षान्तो न क्षमावान् भीमो भीमसेनश्रेत्युभौ तं दुर्योधनं सलिले जले पतितमहसताम् । अघृणामित्यादि । स दुर्योधनः सतां सन्नानामपि तत्र सतां वा लोकानां हास एवाघृणाम् 'एतावानेव हास उचितः'

१. 'सुबृहदसूया' ग. २. 'अधिक' क-ख. ३. 'सतामसूत्रृणां(१)' ग.

इत्यत्र या घृणा तदभावं • लोकानां निर्घृणं कृत्वा जनहासमेव लिलेह आस्वादयत् । जनास्तमहसन्नित्यर्थः ॥

इत्थं वैलक्ष्याणि प्राप्याथ महाजनेन वै लक्ष्याणि।

नृपति कल्यं शस्तं समनुज्ञाप्यागमत्स कल्यंशस्तम् ॥ ९९ ॥

इत्यमनेन प्रकारेण अथानन्तरं वै निश्चये महाजनेन लक्ष्याणि दश्यानि वैलक्ष्याणि स्फाटिकसालतः स्खलनसरोऽन्तः पतनादीनि त्रपाकराणि प्राप्यापि कल्यं नीरोगं निश्चित्तं प्रशस्तं नृपति समनुज्ञाप्य सम्यक् अनुज्ञाप्य ज्ञात्वा स प्रसिद्धः कल्यंशः कलियु-गांशः शकुनिस्तन्मातुलस्तं नृपति दुर्योधनमगमदुपाजगाम ॥

शकुनिर्मायावी तं पप्रच्छ सुयोधनं क्षमाया वीतम्।

नृपस्रत हेतुं गद में त्विय दुःखस्यारिदुःसहे तुङ्गदमे ॥ ६०॥ क्षमायाः क्षान्तेवीतं पतितं सुयोघनं मायावी शक्किनः पप्रच्छ । किमिति । हे नृपस्रत, अरिदुःसहे अरिभिर्दुःसहे, तथा तुङ्गदमे तुङ्गो महान् दमः शान्तिर्विनयो वा यस्य ताहशे त्वय्यिष दुःखस्य स्वस्य हेतुं मे गद । त्वन्मनिस किं दुःखमस्तीति मे वदेत्यर्थः ॥

निजदेहविरक्तेन श्रुत्वेति रुपाग्निनेव हविरक्तेन।

छद्मबलाय निजगदे मूलं तेनापि सौबलाय निजगदे ॥ ६१॥

रुषा क्रोधेन हविरक्तेन हविषा धृतेनाक्तोऽभ्यक्तो योऽमिस्तेनेव । अतिज्वलतेत्यर्थः । एवंभूतेन । तथा निजदेहे विरक्तेन निजशरीरे विरागवता तेन दुर्योधनेन इति श्रुत्वा निजगदे खरोगे मूलं निदानं छद्मवलाय छद्मेव बलं यस्य स ताहशाय सौबलाय शकुनये निजगदे उक्तम् ॥

विच्म ममातुल्रम ते रुजं मनो जीविते न मातुल रमते । दृष्ट्या महितां तस्य द्विषतो यज्ञे समृद्धिमहितान्तस्य ॥ ६२ ॥

हे अतुल्राम अतुला तुलारहिता रमा लक्ष्मीर्यस तस्य संबोधनम् । हे मातुल, रुजं स्वकीयं रोगं ते विच्म मम मनो जीविते जीवनविषये न रमते । मरणमेव वरमित्यर्थः । अत्र हेतुमाह—अहितान्तस्य अहितानामन्तो यस्मात्तादृशस्य द्विषतो युधिष्ठिरस्य महितां पू-जितां समृद्धिं दृष्ट्वा मम मनो जीवनविषयेऽपि न रमते । यद्वा—ओ विष्णुस्तस्मात् हितसान्तो निश्चयो यस्पेति वा ॥

स्चितलोभारत्या नुत्रस्तस्येति सौबलो भारत्या।

क्रतवानक्षरणाय व्यवसायं निजकजीवनक्षरणाय ॥ ६३॥

इत्थमनेन प्रकारेण सूचितलोभारत्या सूचिता प्रकटीकृता लोभेन समृद्धिलोभेन अर-तिर्यया सा तादश्या, तस्य दुर्योधनस्य भारत्या वाचा नुन्नः प्रेरितः सौवलः शकुनिरक्षर-णाय अक्षो यूतं स एव परस्परविवादेन रणस्तस्मै व्यवसायमुद्योगं कृतवान् । वयं यूतेन पाण्डुसुतान् जयेम इति दुर्योधनं सान्त्वयामासेत्यर्थः । अक्षरणाय कीदशाय । निजकजी-वनक्षरणाय निजं कं सुखं जीवनं च तयोः क्षरणाय निर्नाशकाय । सुखजीवितयोरन्ता-येत्यर्थः । यद्वा—निजा एव निजका आत्मीयाः पाण्डुपुत्रास्तेषां जीवनं तस्य क्षरणाय नाशायेत्यर्थः ॥

> कितवावेकमती तो धृतराष्ट्रमुपागतो विवेकमतीतो । सोऽपि सुतस्यालस्यश्रवणान्मतमन्वगात्ततः स्यालस्य ॥ ६४॥

तौ शकुनिदुर्योधनौ द्वाविप कितवौ यूत्वियाकुशलौ विवेकं कार्याकार्यविचारम-तीतावुल्लक्षितवन्तौ धृतराष्ट्रमुपागतौ । सोऽपि धृतराष्ट्रः सुतस्य दुर्योधनस्यालसश्रव-णादौदासीन्यश्रवणात् ततः तदनन्तरं स्यालस्य शकुनेर्मतमन्वगात् । अङ्गीचकारेत्यर्थः ।।

> तेन च सुतमोदाय प्रचोदितः पाण्डवोऽपि सुतमोदाय । सत्वरमायादक्षेः कितवैश्च वृतां सभां स मायादक्षेः ॥ ६९॥

सुतमोदाय सुष्ठु तमोऽज्ञानरूपं ददातीति सुतमोदः तादशाय सुतमोदाय सुतहर्षाय तेन धृतराष्ट्रेण प्रचोदितः प्रेरितः स पाण्डवोऽपि युधिष्ठिरोऽपि मायादक्षेमीयाविद्धिर्यूतवि-यायां दक्षेः कुशलैः कितवैर्यूतविद्धिः, अक्षेः पाशकैश्र वृतां सभां स[त्वर] मायादागतः ॥

अथ विदितमहानिकृतिः स्वजीवितस्यैव परमहानिकृति । द्यूते भारततनयं जिगाय शकुनिर्विवेकभारततनयम् ॥ ६६ ॥

अथानन्तरं विदितमहानिकृतिः विदिता महानिकृतिर्महाशठत्वं यस्य स तादक् शकुनिः स्वजीवितस्यैव परमहानिकृति अतिहानिकरे यूते भारततनयं युधिष्ठिरं जिगाय अजयत्। कीदशम् । विवेकभारततनयं विवेकभारे ततो विस्तीर्णो नयो यस तम् ॥

सोऽपि च वसुधान्यस्य द्रव्यस्यान्ते पणाय वसुधां न्यस्य । भ्रातृंश्चतुरो दारानात्मोपेतात्र्यधत्त चतुरोदारान् ॥ ६७ ॥

सोऽपि च युधिष्ठिरो वसुधान्यस्य वसुधाया भूमेः सकाशादन्यस्य गजतुरगरथादेर्द्र-व्यस्यान्तेऽवसाने वसुधां भूमि पणायाक्ष्मग्रहाय न्यस्य चतुरो भ्रातृन् भीमादीन् , तथा दारान् द्रौपदीम् आत्मोपेतान् आत्मानं चेत्यर्थः । पणाय न्यधत्तास्थापयत् । कीदृशान् भ्रातृन् । चतुरोदारान् चतुरा निपुणाश्च ते उदारा उदारचित्ताश्च तान् ॥

अथ दुःशासनमुदितश्रीरित्यशिषत्रृपोऽरिशासनमुदितः । दर्परसादासीनः कृष्णां त्विमहानयस्व सा दासी नः ॥ ६८ ॥

अथानन्तरं दुर्योधनो दुःशासनं भ्रातरमिति वक्ष्यमाणप्रकारेण अशिवदाज्ञापयामास । कीदशः । उदितश्रीरुदिता श्रीर्यस्य । तथा—अरिशासनमुदितोऽरीणां पाण्डवानां यत् शासनं दूतज्ञयेन नियमनं तेन मुदितः । तथा—आसीनः । कस्मात् । दर्परसादहंकार-

#### काव्यमाला।

रसात् । किमित्याज्ञापयत्—हे दुःशासन, त्वं कृष्णां द्रौपदीमिहानयस्व, सा नोऽस्माकं दास्यस्ति ॥

> स च तुलिततमालेषु प्रवरावभृथाष्ठुतेषु ततमालेषु । जगृहे वक्रकचेषु द्वपदसुतां सकलकौरवक्रकचेषु ॥ ६९ ॥

स च दुःशासनो द्रुपद्सुतां द्रौपदीं वक्तकचेषु कुटिलकेशेषु जगृहे । कीदशेषु । तुलि-ततमालेषु तुलितानि तमालानि तमालपुष्पाणि अतिकाष्ण्यात् येस्ते तादशेषु । पुनः कीदशेषु । ततमालेषु तता विस्तृता मालाः पुष्पमाला येषु ते तादशेषु । पुनः कीदशेषु । सकलकौरवक्रकचेषु सकलकौरवाणां क्रकचेषु । दारणेष्टित्यर्थः ॥

सोऽथ दुरोद्रतान्तां कौन्तेयानां विषाद्रोद्रतां ताम् । कर्षत्रचळजायां सभां प्रतिपदं न्यधत्त न च ळजायाम् ॥ ७०॥

अथानन्तरं स दुःशासनो दुरोद्रतान्तां दुरोद्रेण य्तेन तान्तां खिन्नाम्, तथा विषा-दरोद्रतां विषादेन दुःखेन यो रोदो रोदनं तिस्मिन् रता लग्ना तां तादशीं कौन्तेयानां पाण्डवानां जायां द्रौपदीं कर्षन्नचलत् । तथा—सभां प्रतिपदं न्यधत्तास्थापयत् । न पुनर्लजायां पदं न्यधत्त । अत्र दुरोद्रशब्दोऽपि यूत्वांचकोऽनेकार्थेषु 'आश्रित्य दुर्ग गिरिकन्दरोद्रं कीडन्त्यमुष्मिन्सततं दुरोद्रम्' इति यमकानिक्तिकारोऽपीति गोवर्धन इति रायमुकुट्याम् ॥

> प्राणसमा जाया सा पार्थीनां प्राप्तकुरुसमाजायासा । अरुदद्वालापारं दुःखमुपेता सवैक्कवालापारम् ॥ ७१॥

प्राप्तकुरुसमाजायासा प्राप्तः कुरुसमाजात् कुरुसमूहादायासः खेदो यया सा पा-र्थानां पाण्डवानां सा प्राणसमा प्रिया जाया द्रौपदी अपारं दुःखमुपेता प्राप्ता सवैक्कवा-ठापा सदैन्याठापा सती अरमत्यर्थमरुदहरोद् ॥

> अयि निर्मयीदान्ताः कुरुकुलवर्याः कुरुध्वमयी दान्ताः । मय्यनुकम्पापरतां मतिमेतां त्यजत चाधिकं पापरताम् ॥ ७२ ॥

अयि इष्टामन्त्रणे । अयि कुरुकुलवर्याः कुरुकुले वर्या आग्रेमा अर्याः प्रभवो दान्ताः शान्तिस्वरूपाः तत्संबोधनम् । यूयं निर्मर्यादान्ता निर्गतो मर्यादान्तो मर्यादास्वरूपं येषां ते ताहशाः एताहगवस्थामिप मां प्रेक्ष्यापालनात् । मिय मिद्विषये अनुकम्पापरतां कृपापरतां कुरुध्वम् । तथा—एतामधिकमितशयेन पापरतां मितं बुद्धि त्यजत च ॥

राजन्दियतापत्य प्रियां स्नुषां त्वमिप तावदिय तापत्य । कथमधुना सहसे मां विकृष्यमाणामसाधुना सहसेमाम् ॥ ७३॥ अयि तापत्य तापतीवंशज, राजन् धृतराष्ट्र, दियतापत्य दियतानि अपत्यानि पुत्रा यस्य तत्संबोधनम् । त्वमि सहसा तत्क्षणमेव असाधुना दुःशासनेन विकृष्यमाणामिमां मां प्रियां स्नुषामधुना कथं सहसे क्षमसे ॥

> भरणीयाहं तव च श्वशुर न मे श्रूयते त्वया हन्त वचः । गान्धार्यम्ब तवार्थे न समोपेक्षा स्रते स्वयं वत वार्ये ॥ ७४ ॥

हे श्वग्रर घृतराष्ट्र, तव कर्तुरहं भरणीया रक्ष्या। हन्त कष्टे। त्वया मे वचो न श्रूयते। हे गान्धारि अम्ब मातः, हे आर्थे, बत कष्टे स्वयं वार्थे निवारणीये सुते दुःशासने (तव) उपेक्षा अवहेला न समा न सहशी। न युक्तेत्यर्थः। एतं स्वसुतमीहशेऽनर्हे कर्मणि रतं निवारयेत्यर्थः॥

द्रौपदी च श्वश्रृश्वग्रुरयोः स्वावस्थां तादशीं निवेदोदानीं परोक्षमि सन्तं त्रिजगत्सा-क्षिणं जगन्नायं श्रीकृष्णमिप निजमत्राह्मण्यं निवेदयिति—

> सुविता यदुपायेन त्रीणि रमन्ते जगन्ति यदुपा येन । क्षत्रसमाजानीतां साक्षात्पुरुषोत्तमः स मा जानीताम् ॥ ७९ ॥

येन यस श्रीकृष्णसोपायेन हेतुना सुखिताः यदुपाः यदुनाथास्त्रीणि जगन्ति त्रीन् लोकान् सुखिता रमन्ते । ऐहिकामुष्मिकसुखभाज इत्यर्थः । साक्षात् स पुरुषोत्तमः पुरि शेते इति पुरुष आत्मा पुरुषोत्तमः परमात्मस्वरूपोऽयं श्रीकृष्णः तेनोपायेन क्षत्रसमाजानीतां क्षत्रसमाजे क्षत्रियसभायामानीतां मां जानीतां जानातु । मां रक्षतु इति भावः । त्रीणि जगन्ति 'कालभावाध्वदेश-'इति द्वितीया ॥

यदुवर हा गोविन्द त्वं हृदि मत्क्वेराजं महागो विन्द । व्यसनानामननुभवान्भक्तजनानां तनोति नाम ननु भवान् ॥ ७६॥ हे यदुवर हे गोविन्द, हा कष्टे, मत्क्वेराजं मत्कष्टोद्भृतं महागो महापराधं हृदि स्वकी-यमनित त्वं विन्द जानीहि । 'आगः पापापराधयोः' इति मङ्गः ।नाम निश्चये। ननु प्रश्ने । भवान् भक्तजनानां भक्तलोकानां व्यसनानामननुभवान् तनोति । भवद्भक्तजनाः कदापि

व्यसनं नानुभवन्तीत्यर्थः ॥

रुदती कृष्णा दरतः प्रारिक्षण्यत न यदीति कृष्णादरतः । घोरो नाशस्तस्य ध्रुवमभविष्यज्जनस्य नाशस्तस्य ॥ ७७ ॥

इत्यनेन प्रकारेण दरतो भयात् रदती कृष्णा द्रौपदी अस्ति । कृष्णादरतः श्रीकृष्णाद-रात् । श्रीकृष्णेनादतामित्यर्थः । यदि न मां य्यं प्रारक्षिष्यत्, तर्हि तस्य मदुपेक्षकस्य अशस्तस्य अमङ्गलस्य जनस्य श्रुवं निश्चयेन घोरः कठिनो नाशो न भविता काका । अपि तु भवत्येवेत्यर्थः ॥ ६८

द्रौपदी पुनः किमित्याह—

मेवातापयत् इति जाने इत्यर्थः ॥

बुद्धावासीदेव स्फुटं प्रभो यद्पि दूरवासी देवः ।

प्रतताप तद्धिकण भूत्वा तं भूय एव पतद्धिकणम् ॥ ७८ ॥
प्रभो श्रीकृष्ण देवो जगन्नाथो द्रवासी, इतः सकाशाद्र्स्थले स्थितः स्वयमस्तीति
यदिष मे बुद्धावेव स्फुटमासीत् । तथापि तत् मस चिन्ता ध्यानमेतादगवस्थवेश्वसोदितं
मह्चनं वा तस्य देवस्य अधिकणे कणे श्रवसि पतितं सत् अधिकणेमधिकमृणमधिकणे
भत्वा संशोधनादनिर्यातनात् तं देवं द्रवासिनमपि भूय एव प्रतताप श्रुतं सत् अधिक-

न मितं सा रोदात्तामकम्पयद्धर्मजस्य सारोदात्ताम् । जयित तदा वै रिपुमां छोका कुष्टो भवेद्यदा वैरिपुमान् ॥ ७९ ॥

सा द्रौपदी सारोदात्तां सारा श्रेष्ठा चासावुदात्ता च तां ताद्दशीं धर्मजस्य युधिष्ठिरस्य तां प्रसिद्धां मित रोदाद्रोदनाद्धेतोर्नाकम्पयत् । द्रौपदीरोदनेन धर्मराजमितः िकमिपि विकारं नागमिदित्यर्थः । अत्रार्थान्तरन्यासमाह—वै निश्चये पुरुषो रिपुमान् शत्रुयुक्तः संस्तदैव जयित । तदा कदा । यदा वैरिपुमान् वैरी चासौ पुमान् वैरिपुरुषो यदा लोका-कुष्टो भवित लोकेन आकुष्टो निन्दितो भवित तदैव जयित । शत्रुजनस्य लोकान्नोश एव जयलक्षणं तत्स्पिधन इत्यर्थः ॥

प्रतिपन्ना सन्नार्यो शरणार्थमभूदशोभनासन्नार्यो । केवलमच्छविकर्णा निर्मलविदुरा सभैयमच्छविकर्णा ॥ ८० ॥

इयं सभा सन्नार्या सती चासौ नारी द्रौपदी तया शरणार्थे प्रतिपन्ना सती अशोभना-साधुरभूत् । कथंभूतापि । आसन्नार्या आसन्ना अर्याः प्रभवः, आर्या वा महान्तो य-स्याम् । यद्वा—सन्नाः तत्समाचारं वीक्ष्य खिन्नचेतसः, अर्या यस्यां सा । परंतु केवलं सा सभा अच्छिविकर्णा अच्छो निर्मलचित्तः सहदयो विकर्णो धार्तराष्ट्र एक एव यस्यां सा । तस्य स्वश्रातृंस्त्यक्त्वा पाण्डवपक्षाश्रयणात् । तथा—निर्मलः स्वच्छिचत्तो विदुरो यस्यां सा । तथा—अच्छिवः कळुपचित्तः कर्णो राधेयो यस्यां सा ॥

> प्राप्तवराक्षसभा सा कृता विवस्त्रा च तेन राक्षसभासा । तत्त्यजनेऽनवसाना दृहशेऽन्यचाम्बरमनेन वसाना ॥ ८१ ॥

राक्षसभासा राक्षसस्येव भा दीप्तिर्यस्य स ताहशेन तेन दुःशासनेन सा द्रौपदी विवल्ला नम्ना च कृता । कीहशी । प्राप्ता वरा 'मत्पतयः वृतदासा मा भवन्तु' इत्याद्या धृतरा-ष्ट्रेण दत्ता प्राप्ता च अक्षसभा यया सा । तत्त्यजनेति । तदम्बरं त्यक्त्वा अनवसाना वल्ला-णामवसानरहिता अन्यदम्बरं वल्लं वसाना सानेन दुःशासनेन दहशे ॥ तत्र सदस्युर्वसनं जातं जातं नयन्स दस्युर्वसनम् । विक्रवताबद्धास्यः श्रान्तो भूमौ पपात ताबद्धास्यः ॥ ८२ ॥

स दुःशासनो दस्यू रिपुः । 'रिपुतस्करयोर्दस्युः' इति मङ्गः । तत्र सदसि सभायामु-र्वसनमुरु असनं क्षेपणं यस्य तदेवंविधं जातं जातं वसनं वस्त्रं नयन्नपनयन् श्रान्तः सन् विक्कवतया बद्धमास्यं मुखं यस्य स विक्कवताबद्धास्यो हास्यो ठोकैईसनीयस्तावत् भूमौ पपात ॥

> मुखिजतिवधुतामरसां कृष्णां दुःशासनेन विधुतामरसाम् । वीक्ष्य सभामानीतां भीमश्रुक्षोभ विपुलभा मानी ताम् ॥ ८३॥

मुखेन जितो विधुश्चन्द्रः, तामरसं पद्मं, यया सा तां मुखजितविधुतामरसाम्। तथा— दुःशासनेन विधुतां कम्पिताम् । तथा—अरसां कुत्रापि वस्तुनि रसरिहताम् । यद्दा रल-योरिक्यात् अरसामलसां तां द्रौपदीं सभां सदोऽभ्यन्तरमानीतां वीक्ष्य भीमश्रुक्षोभ क्षोभं प्राप । कीटशः । विपुलमा विपुला भा यस्य सः । तथा—मानी मानवान् ॥

तरसैव क्षोभित्वादुपेत्य दुःशासनस्य वक्षो भित्त्वा । जनितरसं यतितस्य क्षतजं पास्यामि नैव संयति तस्य ॥ ८४ ॥ यद्यरिसेनाशमदः शतं नियण्यामि वैशसे नाशमदः । कूराणामिहतानां गितं न यायां सुकर्मणा मिहतानाम् ॥ ८९ ॥ इत्थंवादी प्रसमं भीमः क्षुभितः क्षणादिवादीप्रसभम् । परिचममन्दारुणया दृष्टा प्रैक्षिष्ट पृथुतमं दारुणया ॥ ८६ ॥

इत्यं वदतीति इत्यंवादी । इत्यंप्रतिज्ञाकृदित्यर्थः । भीमो भीमसेनः प्रसमं बलात्कारेण क्षणादिव क्षुभितः सन् पृथुतमं महान्तं परिघमायुधिवशेषं दारुणया कठिनया अमन्दारुण्या बहुलोहितया दृष्ट्या प्रक्षिष्ट आलोकयामास । कथम् । आदीप्रसममादीप्रा दीपिता सभा यत्र तत् । तथा च सभापविणि — 'इत्युक्तवा भीमसेनस्तु किष्ट्रैभीतृभिर्वृतः । मृगमध्ये यथा सिंहो मुहुः परिघमैक्षत् ॥ 'इति । इत्यंवादी कथमित्याह—तरसैवेति । अत्राप्त्रमृत्तस्थेन यदीत्यनेन संवन्धः । क्षोभित्वात् क्षोभयुक्तत्वात् तस्य प्रसिद्धस्य दुःशासनस्य वक्षस्तरसा बलेन भित्त्वा यतितस्य स्यत्नस्य । युद्धे इत्यर्थः । जिनतो रसो येन तत् जिनत्सं क्षतं रक्तं संयति युद्धे यदि न पासामि । तथा—अहम् अरिसेनाशमदः शत्रुचमूशान्तदः वेशसे एवं कष्टे सित क्र्राणां कठिनानामहितानां शत्र्णामद एतत् शतम् अदः शतं धार्तराष्ट्राणां यदि न शमं नथिष्यामि हिनष्यामि, तदा सुकर्मणा सुकृतेन महितानां पूजितानां सुकृतिनां गतिं न यायां न गच्छामि । इत्यंवादी इत्यं प्रतिन्नां कृत्वा परि-घमैक्षतेति संबन्धः ॥

## सोऽनलभाव्यापारैरङ्गानां निजमतं विभाव्यापारैः । शान्तिमनीयत तेन भ्रातापनयाद्यचेतनीयततेन ॥ <७ ॥

अपारेरङ्गानामनलभाव्यापारेः अनलस्याग्नेर्या भा तस्या व्यापारेस्तैः । क्रोधाग्निज्वाला - भिरित्यर्थः । निजमतं निजाभिप्रायं प्रागुक्तं विभाव्य प्रकटीकृत्य स्थितः स भीमसेनस्तेन भात्रा युधिष्ठिरेण शान्ति शमं क्षमारूपमनीयत । कीहरोन । अपनयाद्यचेतनीयततेन अपनयाद्येर्दुर्व्यापारेरचेतनीयमबोधनीयम्। अगम्यमित्यर्थः। एवंविधं ततं विस्तारोऽर्थान्मतेर्थ-स्य ताहरोन ॥

# तदनु सायमानेन द्रौपद्यै दर्पमधिकमयमानेन ।

स्वीकृतराष्ट्रेणोरुः प्रदर्शितः सदिस धार्तराष्ट्रेणोरुः ॥ ८८ ॥

तदनु तदनन्तरं स्वीकृतं यूतिविधिना निर्जित्य स्वीकृतं राष्ट्रं येन स स्वीकृतराष्ट्रस्तेन, तथा—स्मयमानेन इसता, तथा—अधिकं दर्प गर्वमयमानेन गच्छता धार्तराष्ट्रेण दुर्योधनेन सदिस सभायामुहर्महान् सव्य ऊहः सिक्थ निज ऊहद्रौपयै प्रदर्शितः । 'सिक्थ क्लीवे पु-मानूहः' इत्यमरः ॥

अचिरादूरावस्य स्यान्मृत्युर्दुर्मतेः सुदूरावस्य ।

इति समितावनलाभा राशाप तं द्रीपदी गतावनलाभा ॥ ८९ ॥

उती सक्थिन विषये सुद्रावस्य दुष्टो रावः शब्दो हस्ततालेन ध्वननं यस्य स द्रावः सुष्ठु दूरावः तस्य तादशस्य अस्य दुर्मतेः दुष्टिचत्तस्य मृत्युरिचरात् स्वल्पकालेन स्यात् भवेत् इति अनेन प्रकारेण तं दुर्योधनं समितौ सभायां द्रौपदी शशाप । कीदशी । अन-लाभा तेजसा वह्र्याभा । पुनः कीदशी । गतावनलाभा गतो द्रीभूतोऽवनस्य रक्षणस्य लाभो यस्याः सा ॥

तस्यां ऋद्धतमायां रुद्धा जनतां वचोभिरुद्धतमायाम् ।

उचितारम्भी ततया धृतराष्ट्रो दत्तवान्वरं भीततया ॥ ९० ॥

एवंप्रकारेण कुद्धतमायामतिकुद्धायां सत्यामुद्धतमायामुद्धटच्छळां जनतां जनसमूहं वचोभिवीक्यै रुद्धा निवर्त्योचितारम्भी युक्तिज्ञो धृतराष्ट्रस्ततया विस्तृतया भीततयोपळ-क्षितः सन् वरम् । जातावेकवचनम् । वरानित्यर्थः । तस्यै द्रौपयै दत्तवान् ॥

बहुभिरुपिधयातेन प्रलोभ्यमाना वरैरुपिधया तेन ।

स्वपतीन्दासत्वेन व्ययोजयत्सा कृतास्पदा सत्त्वेन ॥ ९१ ॥

सत्त्वेन धेर्येण कृतास्पदा कृतस्थाना द्रौपदी उपिधया उपपन्ना धीर्यस्य स उपधीः सुधीः तेन तादशेन तेन धृतराष्ट्रेण वरैर्वरदानहें तुभिः प्रलोभ्यमाना सती उपिधया तेन उपधिया तेन उपधिश्राख्य यातं यानमवगमनं छलोक्तिरूपं तेन स्वपतीन् युधिष्ठिरादीन् दासत्वेन व्ययो-जयत्। यूतदासत्वमोचितानकरोदित्यर्थः॥

अथ कौन्तेयानवतः सौभ्रात्रं गच्छतश्च ते यानवतः । तान्देवनवासनया स्फुटमाह्वासत परे सवनवासनयाः ॥ ९२ ॥

अथानन्तरं यानं रथादि तद्वियते येषां तादशान् यानवतो गच्छतः, तथा—सौभ्रात्र-मवतो रक्षतश्च तान् कौन्तेयान् युधिष्ठिरादीन् ते परे अन्ये कौरवाः स्फुटं प्रकटं देवन-वासनया देवनस्य यूतस्य या वासना तद्विद्धिस्तया आह्वासत आमन्त्रयामासुः । कीदशाः । सवनवासनयाः वनवासे नयो वनवासनयः सह तेन वर्तन्ते ये ते । एतान् यूतेन जित्वा वनवासं कारयाम इत्याशयेनेत्यर्थः ॥

विहिते पुनरक्षपणे वनवासादौ रतो रिपुर्नरक्षपणे । राजा देवनयोऽगात्पराजितोऽभृद्धनं च देवनयोगात् ॥ ९३ ॥

स राजा युधिष्ठिरः पुनरिष अक्षपणे अक्षाणां पणे वनवासादौ विहिते । आदिशब्देन वर्षमेकं निजगोपनं च । देवनयोगात् यूतेन पराजितोऽभूत् । कीदशो राजा । रिपुः शत्रु-भूतः । कुत्र । नरक्षपणे नराणां मर्त्यानां क्षपणं निरपराधं नाशो दूरीकरणं वा तत्र । च पुनः राजा वनमगात् । कीदशः । देवनयः देववत् अमर्त्यवत् नयो नीतिर्यस्य ॥

स्फुटमन्तरचापलतां द्धतो दोर्भिश्च चारुतरचापलताम् । तस्यावरजायातं द्वतमनुजग्मुस्तथैव वरजाया तम् ॥ ९४ ॥

अन्तर्मनिस स्पुटं व्यक्तमेव अचापलतामिवयमानं चापलं यस्य सोऽचापलस्तस्य भा-वस्तत्ता तां दधतो धारयन्तः, तथा—दोभिभुजैश्च चारुतराचापलतां चारुतरामितचार्वी चापलताम् । जातावेकवचनम् । धनुर्लता इत्यर्थः । दधतस्तस्य युधिष्ठिरस्य अवरजाः किनिष्ठा भ्रातरो भीमाया द्वृतं शीघ्रं यातं तं युधिष्ठिरमनुजग्मुः । तथैव तेनैव प्रकारेण वरजायां वरा उत्कृष्टा चासौ जाया द्रौपदी तां चानुजग्मुः । अनेन जायासिहता वनं जन्मुएरित्यूहः ॥

प्रणयमृदुर्जननी तं हेशं विलोक्य दुर्जननीतम् । रुदती कलितप्तानां तेषां पदमनुससार कलितप्तानाम् ॥ ९९ ॥

तेषां युधिष्ठिरादीनां सुतानां दुर्जननीतं दुर्जनैः दुर्योधनादिभिः नीतं प्रापितं तं ता-हशं क्षेत्रं वनवासगमनप्रायं विलोक्य प्रणयमृदुः प्रणयेन स्नेहेन मृदुराईचित्ता जननी र-दती अशु मुन्नती सती कलितप्तानां किलः स्वदायादैः सह यः कलहस्तेन तप्तानाम्, तथा— कलितप्तानां किलिता बद्धाः प्ता जटा यैस्ते किलितप्तास्तेषाम् । वनवासव्रताय बद्धजटा-नामित्यर्थः । ताहशानां पदं प्रक्रममनुससार । ताननुजगामेत्यर्थः । अत्र प्ताशब्दो जटावा-चकः । यथा 'सप्ताः सप्ताश्वनुत्रारुणिकरणिनभाः पातु विश्वित्रनेत्रः' इति प्रयोगः ॥

१. 'तद्वद्भिः' इत्यधिकं प्रतिभाति. २. 'यांतं' इति मूळ०. ३. 'द्रोपदी च तमनुज-गाम' इति पाठ उचितः.

# अनलमिवाधायान्तस्तापं पार्थाः सकोपबाधा यान्तः । निद्धुर्देवरहस्ते जननीं संचिन्त्य युगपदेव रहस्ते ॥ ९६ ॥

ते ग्रुधिष्ठिराद्या अन्तर्मनिस तापम् अनलिमवाभिमिवाधाय गृहीत्वा सकोपवाधाः सह कोपेन या बाधा तया सह विद्यन्ते ये ते तादृशा यान्तो गच्छन्तो रहो मिथो युगपदेव संचिन्त्य वनगमनक्केशादिकं, जननीं मातरं कुन्तीं देवरहस्ते देवरस्य विदुरस्य हस्ते । तत्सविधे इत्यर्थः । निद्धुः स्थापयामासुः ॥

अथ वनगमनं तेषां वर्णयन्नाह—

रुरुपृषतीरङ्करवस्फीतमगुर्दिव्यसिन्धुतीरं कुरवः ।

तानुरुवीचीरवतः प्रतिजग्राहेव जाह्नवी चीरवतः ॥ ९७ ॥

कुरवो युधिष्ठिराद्या रुखो मृगविशेषाः पृषतीर्मृगमात्रकाः रङ्कवश्च मृगाः तेषां यो रवः तेन स्फीतं भृतं दिव्यसिन्धोगङ्गायास्तीरमगुर्जग्मुः । तांश्च चीरवतो वनवासत्रतेन वरुक-ल्रुत्वग्युक्तान् जाह्ववी गङ्गोरुवीचीरवतो महदूमिशब्देन प्रतिजन्नाहेव । स्वागतं भवतामि-त्यारवेण प्रत्युन्नगामवेत्यर्थः ॥

# कृतसंनाहा रजनेरन्ते गन्तुं जवादनाहारजने । दिनकृतमन्त्ररसार्थं शरणमिता भँतुमत्तमनरसार्थम् ॥ ९८ ॥

ते पाण्डवा रजने रात्रेरन्ते जवात् वेगात् गन्तुं कृतसंनाहाः सज्जाः सन्तोऽनाहारजने अनाहारे जने अनुयायिविप्रसङ्गे सित दिनकृतं श्रीसूर्यं शरणिमता गताः । किमर्थम् । अन्नरसार्थमनं च रसश्च पानादि तदर्थम् । तच्च किमर्थम् । उत्तमनरसार्थम् उत्तम-नराणां समाजं स्वानुयायिनं भर्तुं पोषियतुम् । येन तत्पर्याप्तमन्नपानादिकं स्यात्तं वरं सू-र्याय प्रार्थयामासुरित्यर्थः । तथा च आरण्यपर्वणि श्रीसूर्यस्य वरप्रदानसमय उक्तिः—'यत्ते-ऽभिल्जषितं राजन् सर्वमेतद्वाप्स्यसि । अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पश्च च ते समाः ॥ फलमूल-मिमं शाकं संस्कृतं यन्महानसे । चतुर्विधं तदन्नाद्यमक्षयं ते भविष्यति ॥' इत्यादि ॥

लिमितभोजनलामा भाजनलामेन भरतभोजनलामाः।

विविद्युः काम्यकलापं विपिनं व्याकीणकेिकि काम्य]कलापम् ॥९९॥ ते पार्था भरतभोजनलाभाः भरतश्च भोजश्च नलश्च राजा तदाभास्तत्सदृशाः भाजनलाभेन पात्रलाभेन श्रीसूर्यदृत्तवरात् लिम्भतभोजनलाभाः प्राप्तभोग्यलाभाः काम्यकलापं काम्यकिमिति लाप आलापो नाम यस तत् काम्यकाख्यं वनं विविद्यः । कीदृशम् ।
व्याकीणकेिककलापं व्याकीणी विस्तृताः केिकनां मय्राणां [काम्याः] कलापा वर्हा
यिसस्तत् । कलापः संहतौ वहें काश्चीतृणीरयोरिप' इति मङ्कः ॥

१,२. 'सरितस्ती' काश्मी ०. ३. 'भर्तुमुत्तमं नरसार्थम्' मूळ०. ४,५. 'काश्मीरिकपु-स्तकयोर्नास्ति.

अपि चल्रपादपवनतस्तसाद्देशादुदीर्णपादपवनतः । कृभितसमुद्रक्षोभि प्रोत्थितमश्चित्रभं समुद्रक्षोभि ॥ १०० ॥

चलपादपवनतश्वलाः पादपा येषां तादशानि वनानि यस्य स तादशात्तस्मादेशात् । उद्गिणपादपवनत उदीणं उत्थितो यः पादपवनतः पादयोः पवनस्तस्मात् । श्रुभितसमुद्रव-त्थ्रोभि श्लोभयुक्तं श्रुभितसमुद्रश्लोभि, तथा अशनिप्रमं वियुद्दीप्रम्, तथा समुत् सह मुदा वर्तते यत्तत् तादशं रक्षः किन्दीराख्यमभि संमुखं तेषामुत्थितम् । तथा च वनपर्वणि— (तस्योख्याताभिहतास्ताम्रपष्टवबाह्वः । विद्रजाताश्व लताः समाश्चिष्यन्त पादपान् ॥ (इसादि ॥

काङ्कितकङ्कालेन स्फुटतिडदभ्रत्विषाधिकं कालेन । चलता सालातेन प्रचुक्षुभे भूः प्रभग्नसाला तेन ॥ १०१॥

काङ्कितकङ्कालेन काङ्किताः कङ्काला नरशरीरास्थीनि येन सतादशेन । 'स्याच्छरीरा-स्थि कङ्कालः' इत्यमरः । तथा स्पुटतिष्ठदश्रित्विषा व्यक्तिविद्युन्मेघप्रभेन कालेन मेचको सालातेन सह आलातेन दीत्तोल्मुकेन यः स तादृशेन चलता गच्छता तेन रक्षसा भूर्भूमिः प्रचुक्षुभे कम्पिता । कीदृशी भूः । प्रभन्नसाला प्रभन्ना प्रकर्षण भन्ना चूर्णीकृता साला दृश्ना यस्याः सा ॥

अधिकमसारं भीमं भुवने मृगयामि साहसारम्भीमम् । नृभुजं कन्या येन स्पृष्टा दुष्टेन कामुकन्यायेन ॥ १०२ ॥ इत्यं विशद्ध्वानं भीमः किन्दीरनाम विशद्ध्वानम् । दत्तवसुमतीरक्षः क्षपयामास क्षणेन वसुमती रक्षः ॥ १०३ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण विशद्ध्वानं विशदं ध्वानं शब्दो यस तत्, तथा अध्वानं मार्ग विशत् रक्षः किन्दीरनामकं कमं भीमो भीमसेनः क्षपयामास । क्षणेन अहनत् । कीहशो भीमः । दत्ता वसुमतीरक्षा भूमिरक्षा येन स ताहक् । पुनः कीहशः । वसुमतीः वसुदेवविशेषस्तद्दन्मतिर्यस सः । इत्यं कथिमत्याह—साहसारम्भी साहसस्यारम्भोऽस्यास्तीति ताहशः । अहिममं नृभुजं नृन् मनुष्यान् भुनक्तीति नृभुक् राक्षसः तिममं भीमं भयानकमसारमस्थिरं राक्षसं किन्दीरं भुवने जगित गृहे वा मृगयामि । तिममं किमत्याह—येन दुष्टेन कन्याः परेषामप्राप्तद्वादशवर्षाः कुमार्यः कामुकन्यायेन स्वभत्वेवत् स्पृष्टाः । वलात्कारेणेति शेषः ॥

दत्तनरक्षोदेहे निपातिते पवनजेन रक्षोदेहे । पाण्डुसुतैः समहर्षित्रातं परमाश्रमं गतैः समहर्षि ॥ १०४ ॥

१. 'तृभुजां' मूल०.

दत्तनरक्षोदेहे दत्तो नरक्षोदो नराणां कम्पो यया सा तादशी ईहा चेष्टा यस्य स तादशे रक्षोदेहे किन्दीरराक्षसदेहे पवनजेन भीमेन निपातिते सित आश्रमं गतैः पा-ण्डुसुतैः पार्थेः परमत्यर्थे समहर्षि संहष्टम् । कथम् । समहर्षित्रातं सह महर्षि-त्रातेन यत्तत् । कियाविशेषणम् । न केवलं संहष्टं पार्थेः, महर्षित्रातेनापि संहष्टमि-त्र्यथः ॥

अथ कौरवकुचूतश्रवणात्कुपितः ससैन्यरवकुचूतः ।

अचलद्भोजनगरतः कृष्णः कुपितः पुरेव भोजनगरतः ॥ १०५ ॥

अथानन्तरं कौरवकुय्तश्रवणात्कौरवाणां दुर्योधनादीनां निन्यं य्तमक्षकीडा त-च्छ्रवणात्कुपितः सन् ससैन्यरवकुय्तः सह सैन्यरवेण वर्तते यासौ कः भूभिः, तथा युराकाशश्च ताभ्यामुतश्चमितः । तत्समनेत इत्यर्थः। एवंविधः श्रीकृष्णो भो-जनगरतो यद्वनगरान्मधृपुर्या अचलत् । पार्थान्प्रतीति शेषः । किंविशिष्ट इव । पुरा पूर्व भोजनगरतः तेभ्यः पार्थेभ्यो दत्तो यो भोजनगरो भोजने गरो विषं तेन कुपितः । यथा प्राक्तेन कुपितः तथानेनापि कुय्तेन कुपित इत्यर्थः । अञ्च कुपित इत्युद्दिष्टपुनहद्देशे न दोषः । यथा 'उदेति सविता ताम्रस्ताम्न एवास्तमेति च' इत्यादि ॥

> वार्णियं कुर्वन्तं कर्तुमिव तदैव निश्चयं कुर्वन्तम् । प्राप्तमशीशमदाभिवीग्भिर्जिष्णुः प्रभुं वशी शमदाभिः ॥ १०६ ॥

तदैव तिस्मन्समये एव । क्रोधादिति शेषः । कुर्वन्तं कुरूणां दुर्योधनादीनामन्तः कु-र्वन्तस्तं तमेव निश्चयं प्रतिज्ञारूपं कुर्वन्तं वार्ष्णेयं श्रीकृष्णं प्राप्तम् । वशी जितेन्द्रियो जिष्णुरर्जुनः शमदाभिः शमप्रदाभिर्विनीताभिराभिर्विक्ष्यमाणाभिर्वाग्मिस्तं प्रभुमशीशमत् द्याद्रचित्तमकरोत् । सान्त्वयामासेत्यर्थः ॥

ता एव स्तुतिवाच आइ—

जय जगदामोदरते चरणौ शरणं गतोऽस्मि दामोदर ते।

त्यज रुषमरिपुं जगतां प्राप्नुहि चैव प्रसादमरिपुञ्जगताम् ॥१०७॥

हे दामोदर श्रीकृष्ण, जगदामोदरते जगतो य आमोदो हर्षस्तत्र रितर्थस्य तस्या-मन्त्रणम् । 'प्रमोदामोदसंमदाः' इत्यमरः । अहं ते तव चरणौ शरणं गतोऽस्मि । हे भग-वन्, अरिपुज्जगतां शत्रुसमूहगतां रुषं कोधं त्यज । जगतां छोकानामरिपुं प्रसादं नि-भेछीकरणं भारोत्तारणेन जगत्याः प्राप्तृहि । अत्रार्थे रिपुशब्दस्य कथितपदत्वेऽपि य-मकादौ न दोषः । यद्वा अरिपुज्जगताम् अरा विद्यन्ते यस्य तत् अरि चकं सुदर्शनाख्यं तच्च पुमांसो मर्काश्च जगन्ति भुवनानि च तेषां प्रसादं प्राप्तृहि स्वयमेव । 'जगजङ्गमछो-कयोः' इति मङ्कः ॥ ता एव स्तुतिवाच आह—

ननु भवता पापनयः कंसो निहतः कृतश्च तापापनयः ।

सुरमनुजानामिह ते सुकृतं कृतमेव तत्र जानामि हते ॥ १०८॥ हे भगवन्, ननु निश्चये पापनयः पापे नयो यस्य स तादशः कंसः कंसासुरो भव-ता निहतः । तथा तापस्य क्रेशोद्भवस्यापनयः सुरमनुजानां देवानां मनुष्याणां च कृतः । तत्र च इह कंसे हते भवता सुकृतं कृतमेव जानामि । पापिनो वधः सुकृत्तमेवत्यर्थः ॥

पुनः स्तुतिवाच आह—

अपि भवता नरकलयः कृतस्तथान्ये निराकृता नरकलयः । तद्देवारिजनेऽत्र क्षमस्य कतिचिद्दिनानि वारिजनेत्र ॥ १०९॥

हे वारिजनेत्र पुण्डरीकाक्ष, भवता नरकल्यो नरकस्य भौमासुरस्य लयो नाशः कृतः, तथा भवता अन्येऽपि नरकल्यो नराणां कल्यः कल्हा महाविव्रस्वरूपा निराकृताः । तत्तस्मात्कारणात् हे देव, अत्रास्मिन् अरिजने शत्रुजने कुरुसैन्यनान्नि किति-चिद्दिनानि क्षमस्य क्षमां कुरु। यावत्समयः कृतोऽस्माभिरित्यर्थः ।अत्र कितिचिद्दिनानीति 'कालभावाध्वदेशे' इति द्वितीया ॥

पुनस्ता एव वाच आह—

आसां शरदां तरणे स्थितोऽरिसैन्ये मदीयशरदान्तरणे । अहमाशां तव देव पूरियण्यामि तिष्ठ शान्तवदेव ॥ ११० ॥

हे भगवन् देव, मदीयशरदान्तरणे मदीया ये शरास्तैर्दान्तः खिण्डितो रिपुस-त्को (१) रणो यस तादशे अरिसैन्ये निमित्ते आसां शरदामेषां द्वादशवर्षाणां तरणे स्थितः । समयस्थित इत्यर्थः । अहं तवाशां पृथ्वीभारावतरणरूपां पूरियण्यामि । 'पूजियण्यामि' इति पाठे तदैव तवाशां पूजियण्यामि प्रशंसामि । हे देव, शान्तवदेव तावत्तिष्ठ ॥

पूर्वोक्ताख्यानोपसंहारमाह-

अतिमत्तासुरसमिति ध्वंसाय विजृम्भिजल्पता सुरसमिति । कोपादवरामनेन प्रभोर्मनो घटितम[भैवद]वरामनेन ॥ १११॥

इति अनेन प्रकारेण अतिमत्तासुरसमितिध्वंसाय अतिमत्ता ये असुरा दुर्योधनादि-च्छद्मना स्थितास्त्रेषां या समितिः सभा तस्या ध्वंसाय सुरसं सुष्ठ रसो यत्र कर्मणि तथा विजृम्भि स्फुटं जल्पतानेनार्जुनेन कत्री कोपात् क्रोधेन अवशं व्याकुलं प्रभोः

<sup>9. &#</sup>x27;खिण्डितरिपुसंघः' इति पाठो भवेत्. २. कर्मीरलिखितसटीकपुस्तकयो-नास्ति.

७६

## काव्यमाला।

श्रीकृष्णस्य मनोऽवशमनेन अव निश्चयेन यच् शमनं शमः, तेन घटितं संयो-जितम्॥

सौभद्रोही रोपितसौभद्रोऽहीश्वैरिकेतौ स रथे। द्वारवतीपुरमलिमद्वारवतीरहुमाधिमध्यगमगमत्॥ ११२॥

स सौभद्रोही सौभाय साल्वराज्ञे दुद्यतीति सः, अथवा सौभाय साल्वनगराय दुद्यति चूर्णयतीति यः स सौभद्रोही श्रीकृष्णः, अहीशवैरिकेतौ अहीशानां नागेन्द्राणां यो वैरी गरुडः स एव ध्वजो यस्य तादशे रथे स्वरथे रोपितसौभद्रो रोपित आरोपितः सौभद्रो भागिनेयोऽभिमन्युर्येन स तादक् अिक्ष्मद्वारवतीरद्रुमाधिमध्यगम् अलीनां भ्रमराणां मृदुः कोमल आरवो येषां ते तादशा ये तीरद्रुमास्तालतमालादयस्तेषामधिकं मध्यं गच्छ-तीति तादशं द्वारवतीपुरं द्वारिकाख्यं नगरमगमत् ॥

चतुरम्बुधिमध्यगता जगतोऽपरमा परमा परमाप रमा । अपि पाण्डुसता गहने विपिने मधुरामधुरामधु रामधुरा ॥११३॥

पाण्डुसुतेषु वनंगतेषु जगतः सकाशात् अपरमा अपगतो रमो रमणं यस्याः सा ताहशी परमा उत्कृष्टा रमा ठक्ष्मीः परं श्रीकृष्णमाप। परं शत्रुं दुर्योधनिमिति वा। कीह-शी रमा। चतुरम्बुधिमध्यगता चतुरम्बुधीनां मध्यं गता रमा यशःश्रीर्वा। अपी-ति। पाण्डुसुताः पार्था अपि गहने विपिने वने रामधुरा रामस्य श्रीरामचन्द्रस्य धूर्मारो- ऽप्र्यत्वरूपा तया रामधुरा उपलक्षिताः सन्तः आमधु मधोर्वसन्तात् आ आमधु व-सन्ततुपर्यन्तं मधुरां मधुरानगरीम्। अधुरधारयन्। अर्थात्तत्रैवासिन्नत्रर्थः। अथवा आमधुरा आसमन्तात् मधुरा रम्या पाण्डुसुतास्तत्र गहने विपिने मधुरामधुरा मधुर्वसन्तस्तस्य रामो रमणं रामः। वसन्तोत्सव इत्यर्थः। तस्य ध्रम्यता तामधुः। साक्षान्मूर्ता वसन्तोत्सवा इवासिन्नत्रर्थः। यहा मधु खादुकृता या रामधुरा रामचन्द्राप्यता तामधुः। यथा रामचन्द्रेण निजसमयप्रतिपालनाय वनवासोऽङ्गीकृतस्तै-रिप तद्विद्र्यर्थः। शेषं प्राग्वत्॥

इति श्रीमहाकविवासुदेविवरचिते युधिष्ठिरविजये महाकाव्ये श्रीकश्मीरदेशवास्तव्य-महामाहेश्वरविद्वद्वरराजानकशंकरकण्ठात्मजराजानकरत्वकण्ठविरचितायां शिष्यहिता-भिधानायां टीकायां च खाण्डववनदाहार्जुनशस्त्रप्राप्तिसभावर्णनराजस्रूययज्ञविधानय्तली-ळावनवासवर्णनं नाम तृतीय आश्वास: ।

चतुर्थ आश्वासः ।

अय पाण्डवानां वनगमनानन्तरं धृतराष्ट्रस वृत्तं वर्णयन्नाह-

अथ रिपुराज्यन्तनये गतवित पाण्डोर्विहाय राज्यं तनये । स नृपो निर्वेदमयात्स्खलनादिव कृत्यतो मुनिर्वेदमयात् ॥ १॥



अथानन्तरं रिपुराज्यन्तनये रिपुराजेः शत्रुपद्गेरन्तोऽन्तरूपो नयो नीतिर्यस्य ताहरो पाण्डोस्तनये युधिष्ठिरे राज्यं विहाय गतवति वनं गते सित स नृपो धृतराष्ट्रो निर्वेदमु-द्विमतामयात् आप । इव यथा वेदमयात् कृत्यतः वैदिकाद्यथोक्तकर्मतः स्खळनात्स्खळि-तात् हेतोर्भुनिनिवेदमाप्रोति । तद्वदित्यर्थः ॥

प्रेक्ष्य सदाहं तातं सुयोधनः संपदां सदा हन्ता तम् । कर्ता कुन्यायानामाशंसितवान्क्षयं शकुन्यायानाम् ॥ २ ॥

सुयोधनो दुर्योधनः तं तातं धृतराष्ट्रं तेन हेतुना सदाहं सान्तस्तापं प्रेक्ष्य संपदां श्रियां सदा हन्ता घातकः शकुन्यायानां शकुनेर्मातुलाद् आय आगमनं येषां ते ता-हशानां कुन्यायानां यूतच्छलानां कर्ता क्षयम् आशंसितवान् । शत्रुभ्य आगतं निज-क्षयमशङ्कतेत्यर्थः ॥

अथ परमत्सरवेगामसये दत्त्वा भृज्ञां समत्सरवे गाम् । कर्णो दुर्वादरतः सुयोधनं दीनमलपदुर्वादरतः ॥ ३ ॥

अथानन्तरं कर्णो राधेयः परमत्सरवेगां पर उत्कृष्टो मत्सरस्य रोषस्य वेगो यसाः सा तादशीं गां वाचं समत्सरवे समः त्सरुः खङ्गमुष्टिर्यस्य स तादशाय समत्सरवे असये ख-ङ्गाय अस्यते क्षिप्यते असिः खङ्गः तस्मै निमित्ताय दस्वा 'सर्वथा शूराणां खङ्ग एव ज-यसाधनम्' इति सरोषं वागुक्तवेखर्थः । दुर्वादे दुष्टवादे रतः । दीनं पूर्वोक्तप्रकारेण सदैन्यं सुयोधनं दुर्योधनमुर्वोदरतो महता आदरेण अळपत् जगाद ॥

कर्णः किमवोचदिखाइ—

त्यज कळुषामस्थिरतां पश्यासिल्यतां मम द्विषामस्थिरताम् । चापधरा यास्यामः स्वरिपून्हत्वेश्वरा धरायाः स्यामः ॥ ४ ॥

हे राजन्, कलुषामाविलामस्थिरतां 'वयं पार्थानां पुरतः स्थातुं न शक्तुमः' इत्येतद्र्पां त्यज जिह । द्विषां शत्रूणामस्थिरतामस्थिन रता लगा तामस्थिनलकपर्यन्तमन्तर्गामिनीं मम असिलतां खङ्गलतां पश्य । वयं चापधरा धनुर्धरा यास्यामः । रिप्न् प्रतीति शेषः । स्वरिपृंश्च हत्वा धराया भूमेरीश्वराः प्रमवः स्यामः ॥

इत्थं सहराभस्यः श्रुत्वाधिरथेर्वचांसि स हराभस्य । रथमापद्यद्धाय स्वधनुर्दुर्योधनः स्वंमुद्धाय ॥ ९ ॥

हरामस हरवत् आभा दीप्तिर्यस स हराभो रुद्रतुल्यस्तस अधिरथेः कर्णस्य इत्यम-नेन प्रकारेण वचांसि श्रुत्वा सहराभस्यः सह रामस्येन साहसेन वर्तते यः स ताहक् स दुर्योधनः स्वधनुः स्वं धनुरुद्धाय धारियत्वा युद्धाय युद्धार्थ रथमापत् ॥

१. 'सपद्युद्धाय' मूल०.

#### काव्यमाला।

अथ कुरुसेना ध्वानं विद्धानोपेत्य साहसेनाध्वानम् । रोषपराशरजातं ददर्श द्धती मुनि पराशरजातम् ॥ ६ ॥

अथानन्तरं साहसेन अध्वानं मार्गमुपेत्य ध्वानं शब्दं विद्धाना रोषपरा सती, तथा आश्ररजातम् आश्रणाति आशरः । 'शृ हिंसायाम्' । आशरा राक्षसास्तेषां जातं समूहं दुर्योधनशकुन्यादिछद्मना अटम्बुसादिराक्षससमूहं वा द्धती कुरुसेना पराशरजातं मुनिं पाराशरं श्रीव्यासमुनिं दद्शे ॥

यो द्रिताञ्जनकायः स्वयमसौ कुरुमहीभृतां जनकाय । कुरवो भूमो लीनां विद्धुस्ते वित्तिमंसभूमौलीनाम् ॥ ७ ॥

दिलताञ्जनकायः दिलतं चूर्णीकृतं यदञ्जनं तद्दत्कायः श्यामसुन्दरो यस्य स यः श्री-व्यासमुनिरिस्त तस्मै कुरुमहीभृतां कुरुराज्ञां (१) जनकाय वंशकर्त्रे कुरवो दुर्योधनाद्याः स्वयं कृत्वा अंसभूमौलीनाम् अंसभुवो अंसस्थानानि च मौलयश्च तेषां वितर्ति पिंह्र भूमौ भुवि लीनां विद्धुश्चकुः । अंसभू इति अष्टाङ्गत्वात् प्रणामस्य ॥

स मुनिरुरुध्वानं तं क्षत्रसमूहं क्षणेन रुद्धानन्तम् । नृपतिनिवेशनमद्भिः कृतार्घपाद्यं विवेश नमद्भिः ॥ ८॥

स मुनिः श्रीव्यासमुनिरुरुध्वानमुरुर्भहान् ध्वानः शब्दो यस्य स तमनन्तं क्षत्रसम्हं क्षत्रियवज्ञं क्षणेन रुद्धा नमद्भिजेनैरद्भिजेटैः कृतार्घपायं यथा भवति तथा उपतिनिवेशन राजागारं विवेश ॥

> मुखशोभावशकुनयस्थिरमतिराधासुतैकभावशकुनयः । कुरवो रिपुरोधाय स्ववलं चेर्रैश्चलकिर पुरोधार्य ॥ ९ ॥

कुरवो दुर्योधनाद्याः । मुखशोभेति । मुखे आमुखे, न तु परिणामे, या शोभा तस्या वशो यः कुनयस्तत्र स्थिरमती राधासुतः कर्णः, तथा तत्रैव एकभावः शकुनिश्व येषां तादशा मुखशोभावशकुनयस्थिरमतिराधासुतैकभावशकुनयः एवंभूताः सन्तः चलत्करि चलद्गजं स्ववलं स्वसैन्यं पुरोधाय अग्रे कृत्वा रिपुरोधाय रिपूणां पाण्डवानां रोध-स्तस्मै चेलुः ॥

तव भूपापास्तनयाः पाण्डवनिधनाय यान्ति पापास्तनयाः । करिण इवालाने तान्भवित्तदेशे कुरुष्व बालानेतान् ॥ १० ॥ सरभसमायातीतः शमाय मैत्रेय एष मायातीतः । मनुजेशापेशलभा मौ भूवंस्तेऽनलेऽस्य शापे शलभाः॥ ११॥

<sup>9. &#</sup>x27;चेलुः' मूळ॰ २. 'मुखिति नवमिमदं पद्यं 'इत्यं सहराभस्यः-' इति पञ्चमप-द्योत्तरं पठनीयम् । एतस्य तत्रैवोपयोगात्' इति मृलपुस्तकिटपणी. ३. 'मा भृतानल-निभे' मूल॰.

वीथ्या वायव्या स प्रययो प्रोच्येति पार्थिवाय व्यासः। अतिकुपितो मैत्रेयः प्रादुरभूत्प्राणिनां रतो मैत्रे यः॥ १२॥

(तिलकम्)

इत्यनेन प्रकारेण पाथिवाय धतराष्ट्राय प्रोच्योक्त्वा स व्यासः श्रीव्यासमुनिर्वायव्या वीथ्या आकाशयानेन प्रययो । ततश्च प्राणिनां जन्तूनां चराचराणां मैत्रे मित्रत्वे अनुक्रम्पायां यो रतः सोऽतिकुपितोऽतिकुद्धो मैत्रेयो मैत्रेयनामा क्रिषः प्रादुरमूत् प्रादुर्भूतः । इति किमित्युत्का । तवेति । हे भूप, तव तनयाः सुता दुर्योधनाद्याः पापाः पापिनः, तथा अपास्तनयाः अपास्तो नयो नीतिर्येस्ते ताहशाः पाण्डवनिधनाय पाथवधाय यान्ति । तत्तस्मात्कारणात् तान् वालान् मन्दमतीन् आलाने गजवन्धने इव किरिणो गजान् भवित्रदेशे त्वं कुरुष्व । निजाज्ञया एतस्मादनर्हादुद्योगान्निवर्तयस्वेत्यर्थः । सरभसमिति । हे भूप, मायाम् असति सद्र्पत्वावधारणरूपामतीतः एष मैत्रेयः क्रिषः शमाय भवत्तनयानामनुशमाय सरभसं वेगमायाति । हे मनुजेश, तथा कार्य यथा अपेशल्या अपेशल कठिना माश्वेतनरूपा दीतिर्येषां ताहशास्ते भवत्तनयाः अस्य मैत्रेयस्य शापे अनले अग्निस्वरूपे शलभाः पतङ्गा मा भूवन् ॥

स सकलमानवद्त्तं सान्त्वमनादृत्य दीप्तिमानवद्त्तम् । शासितुमाशु भवन्तं संप्राप्तोऽहं कुरूत्तमाशुभवन्तम् ॥ १३ ॥

स मैत्रेयो मुनिर्दिशिमान् सकलमानवरत्तं सकलमानवैः स्वीयैः परैर्वा दत्तं सान्तवं साम एतत्कार्योयमनिवृत्तिपरमनाद्द्य स्थितं तं दुर्योधनमवदत् । किमियाद् —हे कुरूत्तम दुर्योधन, अग्रुभकार्योयोगादशुभवन्तं भाव्यशुमं भवन्तं शासितुमनुशासितुमाशु शीघ्रमेव। भवत्स्रेहादित्यर्थः । अहं संप्राप्तः ॥

मैत्रेयो दुर्योधनं पुनः किमन्वशादित्याह—

कष्टा राजसभा वः कष्टोऽयं वंश एव राजसभावः ।

ग्रहणं केशान्तानां साध्वीनां लालयन्ति के शान्तानाम् ॥ १४॥ हे नृप, एषा वो युष्माकं राजसभा। यृतार्थं परिकल्पितेसर्थः। कष्टा। तथा अयं वंशोऽपि वः राजसभावः राजसो रजोगुणात्मको भावो यस्य स तादक् कष्टः। हे राजन्, शान्तानां शमप्रधानानां साध्वीनां पतिव्रतानां स्त्रीणां ये मुक्ताः केशान्ताश्विकुरान्ताः तेषां ग्रहणं के जनाः पामरा अपि लालयन्ति मानयन्ति। साध्वीकेशग्रहणं सर्वधानई-मनायुष्यमिसर्थः॥

मैत्रेयो मुनिर्दुर्योधनं पुनः किमन्वशादित्याह —

इयमि देवनचेष्टा मितमिद्धिः सज्जनैरिदेव न चेष्टा । राज्यं देहि तदेम्यः पार्थेम्यः सकलसंपदे हितदेम्यः ॥ १९॥ हे नृदेव नरदेव राजन्, इयमपि देवनचेष्टा यूतव्यापाररूपा मतिमद्भिः सजनैर्न च इष्टा । तत्तस्मात्कारणात् हितदेभ्यः भवद्धितकर्त्तभ्य एभ्यः पार्थभ्यः पाण्डवेभ्यः सकलसंपदे सकललोकहिताय राज्यं देहि ॥

मैत्रेयः पुनस्तं किमन्वशादित्याह—

अपि हितमारभसे न त्वं दुर्योधन यदस्यमा रभसेन । असतामस्वन्तेभ्यः प्रदीयतां भरतसत्तम स्वं तेभ्यः ॥ १६ ॥

भो दुर्योधन, अपि प्रश्ने त्वं हितं स्वं हितं नारभसे तत् । तिकिमित्याह—यत् त्वम् अमा सह रभसेन साहसेन सह असि । अमाशव्दोऽव्ययं सहार्थे । भो भरतसत्तम भरत- श्रेष्ठ, असतां खळानामस्वन्तेभ्यः सु शोभनोऽन्तो येषां ते स्वन्ताः, न स्वन्ताः अस्व-न्तास्ताहशेभ्यः तेभ्यः पार्थेभ्यः स्वं धनं राज्यरूपं राज्यांशरूपं वा प्रदीयताम् ॥

इत्थं तापसमेतं कुपितं क्षिपता तपः प्रतापसमेतम् । नृपसमितावज्ञेन स्वोरुस्तेनाहतः कृतावज्ञेन ॥ १७ ॥

इत्यमनेन प्रकारेण तपःप्रभावसमेतं तपःप्रभावेण तपोमहत्त्वेन युक्तमेतं तापसं मुनिं मैत्रेयं कुपितं सन्तं क्षिपता द्रीकर्तुमिच्छता तेन अज्ञेन मूढेन दुर्योधनेन नृपसमितौ नृप-सभायां स्वोरुः स्वो निज ऊरु इतिहासे पाठात् दक्षिण आहतः सगर्वमिति ॥

तामूरो द्रागदया द्विषो हिनष्यिन्त हन्त रौद्री गदया। इति कुपितेनाशापि क्षितिपस्ततोऽत्र संमता च तेनाशापि ॥१८॥

यद्यस्मादवज्ञया मत्समक्षं निजोरुमहनः(न्) इति शेषः । तत्तस्मात्कारणात् हन्त कष्टे अदया निष्क्रपा रौदा द्विषो रिपवः ताम् उरौ सक्थिन गदया आयुधिवशेषेण हिन-ध्यन्ति इत्यनेन प्रकारेण तेन मैत्रेयेण कुपितेन क्षितिपस्रतो दुर्योधनोऽशापि श्वप्तः । तेन च मैत्रेयेण मुनिना आशापि कदाचिच्छापमोक्षरूपापि च संमताङ्गीकृता । तथा च वन-पर्वणि मैत्रेयेणोक्तः धृतराष्ट्रं प्रति—'शमं यास्यति चेत्पुत्रस्तव राजन्यदा तदा । शापो न मित्रेता तात विपरीते भविष्यति ॥' इति । अदया रौद्रा इति पुनरुक्तोऽपि श्लेषयमकादौ न दोषः ॥

शापावेकत्रासौ छब्ध्वापि च नागमद्विवेकत्रासौ । अपि पुनरासेदे वै रमसेन कृते मनोनिरासे देवै: ॥ १९ ॥

असौ दुर्योधनः एकत्रैव शापौ ह्रौ शापशापान्तप्रतीकाररूपौ छन्ध्वापि विवेक-त्रासौ विवेकभयं च नागमत् । वै निश्चये । देवैस्तदीयान्तःकरणे निविष्टेस्तस्य मनो-निरासे विवेकान्मनोश्चेशे विहिते रभसेन न्यर्थसाहसेन पुनरप्यसौ दुर्योधनः आसेदे आश्रितः॥

१. 'प्रभाव' इति कार्सीरिकपाठः. २ 'नूनं गदया' इति कार्मीरिकमूलपाठः.

फलशाकालम्बनतः कंचन पार्थी व्यतीत्य कालं वनतः । तसादापावनतः स द्वेतवनं वनं तदापावनतः ॥ २०॥

स पार्थो युधिष्ठिरः फलशाकालम्बनतः फलं च शाकश्व ती आलम्बनं शरीरयात्राधारः यिस्मस्तत् तादृशात् वनतः तस्मात् कंचन कालं व्यतीत्व आपावनतः आसमन्तात् पा-वनात्तस्माद्धनतः तत् द्वैतवनं नाम वनमाप । कीदृशः । अवनतः विनीतः ॥

दत्तरसे वनसरसस्तीरे तस्सिन्महर्षिसेवनसरसः।

संनतिमानवसद्यं मनो द्धानः समस्तमानवसद्यम् ॥ २१ ॥

समस्तमानवसद्यं समस्तमानवेषु सद्यं सक्रपं मनो मानसं द्धानः संनतिमान् बहु-विनीतः तथा महर्षिसेवने सरसः सैकतानः तस्मिन् द्वैतवने दत्तरसे दत्तः रसः उत्कण्ठा येन तादृशे वनसरसस्तीरे अयं युधिष्ठिरोऽवसत् ॥

द्धतं चीरमयं तं वसनं मुनिसंहतीः शुची रमयन्तम् । प्रतिपन्नाशङ्कार्यं कृष्णोचे वीक्ष्य शत्रुनाशं कार्यम् ॥ २२ ॥

चीरमयं वसनं वस्त्रं दधतम्, तथा शुचीः पिवत्रा मुनिसंहतीः मुनिपङ्कीः रमयन्तं तोष-यन्तं तमर्ये स्वामिनं कृष्णा द्रौपदी ऊचे। किं कृत्वा। शत्रुनाशं कार्ये रिपुनाशमेव कार्ये सर्वथा करणीयं वीक्ष्य विशेषेण ईक्ष्य निश्चित्य। कीटशी कृष्णा। प्रतिपन्नाशङ्का प्रति-पन्ना प्राप्ता शङ्का शत्रुपराभवरूपा यया॥

नृप रिपुवाधी ननु ते धर्मीऽपि हितोऽयमाहवाधीननुते । तत्तव योग्यं नादस्तिष्ठसि यत्काननेषु योग्यन्नादः ॥ २३ ॥

हे आह्वाधीननुते आहवे युद्धविषये अधीना नुतिः स्तुतिर्यस्य स तादश हे तृप, ननु निश्चये, अयं ते धर्मोऽपि रिपुवाधी रिपुघातक एव हितः। नान्यो धर्मो रिपुवधादित्यर्थः। तत्तस्मात्कारणात् यत्त्वं योगयनादः योगिनां यतीनामन्नं नीवारादि अत्तीति योग्यनादः सन् काननेषु वनेषु तिष्ठति तत् अद एव तव न योग्यं न युक्तम् ॥

इह नतनानायितना सिद्धिर्धियते त्वयाधुना नायितना । सत्यगिरा जपता का केवलमाप्ता जनाधिराजपताका ॥ २४॥

इह वने नतनानायितना नता संकुचिता नानाप्रकारा आयितिरुदर्क आगामि फलं यस्येहरोन त्वया आयितिना न यित्यातिः तद्व्यतिरिक्तेन अधुना इदानीं सिद्धिः स्वसमी-हितसिद्धिः न प्रियते न प्राप्यते । केवलं सत्यिगिरा सत्यवादिना, तथा जपता स्वाध्यायिनिष्ठेन पुरुषेण का जनाधिराजपताका जनाधिराजस्य पताका महाराजसीभाग्यश्रीः प्राप्ता न कापि । सत्यिगिरा इति द्वादशवर्षाविधसमयप्रतिपालनसत्यवादित्वमुद्दिष्टम् । 'पताका वै-जयन्त्यां च सौभाग्येऽद्वे ध्वजेऽपि च' इति विश्वः ॥

भवति महाराज नता तीक्ष्णे न मृदौ कृतोपहारा जनता । त्रिजगद्भानुं नमति त्रिसंध्यमिन्द्रं न तत्प्रभानुन्नमति ॥ २९॥

हे महाराज, जनता जनसमूहः तीक्ष्णे क्रूरे एव पुरुषे नता नम्रा, तथा कृतोपहारा कृतः उपहारो ढोकनकं यया सा तादशी भवति, न पुनः मृदी कोमले। अत्रैतत्संवा-दायार्थान्तरन्यासमाह—भानुं तीक्ष्णां त्रुं त्रिजगदितशयेन नमित (यतः) तत्प्रभानुत्रं तत्प्रमया नुत्रं प्रेरितम्। इन्द्रं नातिशयेन नमित ॥

न द्धति राजनयं ते शत्रुषु सततं नरेश्वराजनयन्ते ।

ये भूप क्षान्तत्वं तसाद्युध्यस्व रात्रुपक्षान्त त्वम् ॥ २६ ॥

हे नरेश्वर नृप, ये ते प्रसिद्धा अपि अर्थात् भवादशा भूपाः शत्रुषु विषये सततं क्षा-न्तस्वं क्षमायुक्तस्वमजनयत् । ते राजनयं राजनीति न दधित । तस्मास्कारणात् हे नृप शत्रुपक्षान्त, शत्रुपक्षस्यान्तः तद्र्पस्वाद् युध्यस्व । राजनयं ते, नरेश्वराजनयन् ते इति नकारमकारयारभेदः । 'न नकारमकारयोः' इत्युक्तेः ॥

सोऽयमहो मोहस्ते कृतोदयो जनितयज्ञहोमोहस्ते । भ्रातृजनेनात्याजि क्षिष्टेन यदेकदेवनेनात्याजि ॥ २०॥

हे नरेश्वर, अहो आश्चर्य सोऽयं ते तव मोहः अज्ञानं शत्रुषु औदासीन्यरूपो मोहः । स क इत्याह—कृतोदय इत्यादि हे जनितयज्ञ होम, जनिता विरचिता यज्ञाः पश्चयज्ञा होमाः कतवश्च येन तस्य संबोधनं तादश, कृतोदयः कृत उदयो निजोदयो येन तादक् उहो विचारः ते श्राहजनेन अत्याजि । क्षिष्टेन अतिसमर्गिक्तेन सता एकदेवनेन एकद् न्तृ तक्रीढनेनैव यत् अत्याजि स तवैव मोहः अहो इत्यर्थः ॥

सकलमवन्यायेन त्वं नीतो विघटनामवन्या येन ।

सपदि नरेश कुनिरयं नेयः परिपीड्य संगरे शकुनिरयम् ॥२८॥

हे नरेश राजन्, अवन्यायेन अवगतो न्यायो विवादो येन स ताहशेन शकुनिना येन त्वम् अवन्या भूमेः सकाशात् विघटनां वियोगं सकलं कृत्वा नीतः । यद्वा सकलमन्वन्याः सह कलमेः धान्यविशेषेः वनीभिः अल्पवनैश्च विद्यते या सा सकलमवनी तस्याः (अर्थात्) अवन्या भूमेः विघटनां वियोगं त्वं येन नीतः । अवी(अवनी)शब्दस्य ईका-रान्तस्य रूपम् । सोऽयं शकुनिर्नृपः सपदि त्वया संगरे युद्धे निपीड्य कुनिरयं कुत्सितो निरयो नरकस्तं कुगति नेयः कुत्सितवधेन निरयं सपदि तत्क्षणं नेय इत्यर्थः ॥

१. 'अजनयन् भते' इत्यत्र 'नश्छन्यप्रशान्' इति रुत्वे यमकभङ्गः स्यात्, अतो नकारे मकाराभेदमाश्रित्य रुत्ववारणेन यमकाभङ्ग आश्रितः. २. अस्मिनपक्षे द्वितीयचरणे 'अव-न्यायेन' इत्येकं पदमाश्रित्य विशेषणबलेन विशेष्यभृतपृथिवीवाचकपदमाक्षेपणीयम् । अन्यथा 'येन' इत्यस्य पौनरुत्तयं स्यात.

विरचितनरकङ्काले समरे प्रतिपाद्य नृवर नरकं काले। अचिरादेव स नेयः परामृशन्मां हि सुविशदे वसने यः ॥ २९ ॥ हे राजन्, विरचितनरकङ्काले विरचिता राशीकृताः नरकङ्काला मनुष्यशरीरास्थीनि

यस्मिन् स तादशे समरे युद्धे काले कालरूपे प्रतिपाद्य लब्ध्वा अचिरात् शीघ्रमेव स दुः-शासनः नरकं नेयः । स क इत्याह—हि निश्चये यः सुविशदे शुचौ वसने वासिस मां प-रामृषत् पस्पर्श ॥

आत्ततरा जन्याय स्या राजन्विधृतवैरिराजन्याय । सार्यो राजन्यायः स्वीकर्तव्यः स यः पुराजन्यायः ॥ ३० ॥

हे राजन्, विधुतवैरिराजन्याय विधुता निर्जिता वैरिराजन्या वैरिक्षित्रयनृपा यस्मि-स्तत् । तादृशाय जन्याय गुद्धाय आत्ततरा आत्तं गृहीतं तरो वेगो येन स तादृक्सा भव । यद्वा आत्ततराजन्याय आत्ततरम् अतिगृहीतमत्युत्पादितं यत् अजन्यसुत्पातः म-हासंग्रामहृपः तस्मे त्वं स्थाः । आञ्च स्थिरीभवेत्यर्थः । हे नृप, त्वया स राजन्यायो राजव्य-वहारः स्मार्थः । यः आयः तव य उदर्कः पुरा अजनि उत्पन्नः स एव स्वीकार्यः ॥

इति शुभपद्कन्यायामभिहितवत्यां गिरं द्रुपद्कन्यायाम् । दत्तमनोदाहारित्रातेन च वातसूनुनोदाहारि ॥ ३१ ॥

इत्यनेन प्रकारेण ग्रुभपदकन्यायां ग्रुभानि पदकानि स्वल्पपदानि यस्मिन् स तथाविधी न्यायो विवादो यस्यां सा तादशीं गिरं वाचम् अभिहितवत्यां द्वपदकन्यायां द्रौपद्यां स-त्यां दत्तमनोदाहारित्रातेन दत्तः मनोदाहः यस्य तत् एवंविधमरित्रातं रिपुसमाजः यस्य स तादशेन वातसूनुना भीमसेनेन उदाहारि उदाहृतम् । वश्यमाणमिति शेषः ॥

स्फुटतरमाह वरा गा द्वपदतन्जेयमुत्तमाहवरागा। संरम्भी मतमस्याः प्रगृह्य राजनपुरेव भीमतमः स्याः ॥ ३२ ॥

हे राजन्, उत्तमाहवरागा उत्तमाहवे महासंत्रामे रागोऽभिलाषो यस्याः सा इयं द्रपः दतनूजा द्रौपदी स्फुटतरं प्रकटमेव वरा उत्क्रष्टा गा वाचः आह उक्तवती । अस्या द्रौ-पद्या मतं प्रगृह्य संरम्भी कुद्धः सन् त्वं पुरा इव प्राग्वत् भीमतमो अतिभयानकः स्या भव । शत्रुन् प्रतीति शेषः ॥

अनृशंस द्वादश ते समा निरर्था रिपावसद्वादशते । तसात्सत्वरणाय कियतां बुद्धिर्महेन्द्रसत्त्व रणाय ॥ ३३ ॥

हे राजन्, अनुशंस अघातुक दयालो, असद्घादशते असन्ति असत्यानि अयुक्तानि वा-दशतानि यस्य स तादशे तव रिपौ दुर्योधने द्वादश समा द्वादशाब्दा निर्थाः। तत्समयं

१. कारमीरिकपुस्तके नोपलभ्यते.

प्रतिपालनं न्यर्थमित्यर्थः । तस्मात् हेतोः हे महेन्द्रसत्त्व महेन्द्रस्य शकस्येव सत्त्वं धेर्ये यस्य स तादश, राजन् , रणाय संग्रामाय बुद्धिः क्रियताम् । कीदशाय रणाय । सत्वरणाय सह त्वरणेन शीव्रतरसंपादनेन वर्तते यः स तादशाय ॥

नैव गदाधारस्य स्थितस्य मम वीर्यसंपदाधारस्य । स्यादवशं कार्यं ते तस्मात्कार्या च नैव शङ्कार्यन्ते ॥ ३४ ॥

हे राजन्, ते तव कार्य रिपुक्षयरूपं वीर्यसंपद आधारस्य आश्रयभ्तस्य, तथा गदा-धारस्य गदामायुधिवशेषं धारयतीति तादशस्य गदाहस्तस्य स्थितस्य मम अवश्यं न वश-मायत्तम् अवश्मनायत्तं नेव स्यात् । किं तु वशमायत्तमेव कार्ये स्यादित्यर्थः । तस्मात् हेतोस्त्वया अर्यन्ते अरीणां शत्रूणामन्तो नाशः तत्र शङ्का नेव कार्यो । विलीना-नेवारीन् जानीहि ॥

अचिरादाहत्य जनं ससुयोधनकर्णमादाहत्यजनम् । ध्रियतां भूयानायः स्थिरो भवाद्येव राष्ट्रभूयानाय ॥ ३९॥

हे राजन्, आदाहत्यजनं दाहाद् आरभ्य त्यजनपर्यन्तम् । दग्ध्वा संत्यक्ते(ज्य) चेत्यर्थः । अचिरात् शीघ्रमेव ससुयोधनकर्ण सदुर्योधनराधेयं जनं रिपुजनमाहत्य भूयान् बहुतर उदके आगामिफलरूपस्त्वया घ्रियताम् । हे नृप, अस्यैव राष्ट्रभूयानाय निजराष्ट्रमहीप्र-स्थानाय स्थिरो भव ॥

इत्थं मतिमानाभ्यामिहितमाकण्यं वचनमितमानाभ्याम् ।

मधुरं च क्षेमिहितं धर्मसुतो वचनमाचचक्षे मिहतम् ॥ ३६ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण अतिमानाभ्याम् अतिशयेन मानयुक्ताभ्यामाभ्यां द्रौपदीभीमसेनाभ्यामिमिहतमुक्तं वचनमाकण्यं मितमान् बुद्धिमान् धर्मसुतो युधिष्ठिरो महितं प्जितं
मधुरं मधुराक्षरं क्षेमं शुभं हितं वचनमाचचक्षे उक्तवान् ॥

पाण्डव पक्षो भवतोः श्रुतो मया रात्रुभूमिपक्षोभवतोः ।

अतिसंरम्भी मम न स्फुटमत्रार्थे कृताद्रं भीम मनः ॥ ३७ ॥

हे पाण्डव भीमसेन, शनुभूमिपक्षोभवतोः शत्रवो ये भूमिपा राजानः तेषु क्षोभवतोः क्षोभयुक्तयोभवतोः द्रौपद्यास्तव चेति भवतोः पक्षः संग्रामरूपः श्रुतः । कीदशः । अ-तिसंरम्भी अतिशयेन संरम्भः क्रोधरूपः साहसरूपश्च अस्पास्तीति तादशः । हे भीम, अत्रार्थेऽस्मिन्नर्थे मम मनश्चित्तं स्फुटं व्यक्तसिव कृतादरं सादरं न भवति ॥

पूर्वोक्तमेव स्वमतं समर्थयति—

इह नाम तनुमहे यं गुर्वनुचेंयेति धर्ममतनुमहेयम्।

अत्र सवाधाः स्यामः स्फुटं यदि रणं क्षणादिवाधास्यामः ॥ ३८॥ हे भीमसेन, इह वनवासे गुर्वनुचर्या गुरूणां चिरंतनानां गुरूणां मनुप्रभृतीनां चानु-

युधिष्ठिरविजयम् ।

चर्या अनुसारः इति हेतोः अहेयम् अत्याज्यम् । अतनुं महान्तं यं धर्मे तनुमहे विस्ता-रयामहे । अत्र धर्मे स्फुटं व्यक्तमेव तदा सबाधाः स्यामः । निजधर्मोजिङ्गताः स्याम इत्यर्थः । तदा कदेत्याह —यदि रणं भवदभिमतं क्षणादिवाधास्यामो प्रहीष्यामः ॥

अपि समरे सत्यस्य स्याद्वाधा गुरुजनान्तरे सत्यस्य । तस्मात्साहसमासु प्रधनं पद्यामि दात्रुसाहसमासु ॥ ३९॥

हे भीम, समरे सित युद्धे अङ्गीकृते सित गुरुजनान्तरे भीष्मादयोऽसाद्धुरवः तज्जन-मध्ये अस्य सत्यस्य निजसमयप्रतिपालनरूपस्य वाधा स्यात् भवति तस्माद्धेतोः आसु शत्रुसाहसमासु शत्रुषु रिपुषु यः साहः सहनं साहः तदुपरिक्षमा तस्या याः समा द्वादश-वर्षाणि तासु मध्ये प्रथनं युद्धं साहसमेव पश्यामि । साहसमनार्यसंमतिमत्यर्थः ॥

भीमसेनाय पूर्वाक्तप्रकारण धर्मवचनं श्रावियत्वा इदानीं महारथेभ्यः परपक्षसे-नानीभ्यो भीष्मादिभ्यः सुरैरिप जेतुमशक्येभ्यस्त्रासं दर्शियतुमाह—

उचितारम्भी मत्वा पुनः प्रवक्ष्यामि पैरं भीम त्वा ।

द्विषतामवलोपाय स्यादिप नूनं जनोऽयमबलोपायः ॥ ४० ॥

हे भीम, उचितं कार्यमारभते यः स उचितारम्भी अहं पुनः मत्वा ज्ञात्वा त्वा त्वां प्रमन्यत् प्रवक्ष्यामि । अयं जनोऽस्मल्लक्षणः नूनं निश्चये द्विषतां शत्रूणामवलोपाय नाशाय अवलोपायः बलं च उपायश्च तौ अविद्यमानौ यस्य स ताहशः स्यादिष भव-त्यि अस्माभिद्धिषन्तः न बलेन नाष्युपायेन जेतुं शक्या इत्यर्थः ॥

पूर्वीक्तमेवोपोद्दलयति-

प्रतिहतपरशुभरणतः ख्यातं रामं समेत्य परशुभरणतः । अरिबलहा रेजे यः कथं नु भीष्मः संप्रहारे जेयः ॥ ४१ ॥

हे भीम, प्रतिहतपरश्चभरणतः प्रतिहतं परेषां शत्रूणां शुभं येन स तादशो नु रणो येन तत् प्रतिहतपरश्चभरणं तादशात् परश्चभरणतः परशोः स्वधितेर्भरणं धारणं तस्माद्धेतोः ख्यातं रामं परश्चरामं युद्धे समेस्य अरिवलहा अरेः शत्रोः अर्थात् परश्चरामस्येव बलहा जेता यो रेजे स भीष्मो अस्माभिः संप्रहारे युद्धे कथं नु जेयः । नैव जेय इत्यर्थः ॥

यत्र च सांनिध्यमितौ क्षात्रो ब्राह्मस्तथाम्भसांनिध्यमितौ । द्वाविप वेदाचार्यः क्षत्राचार्यः स कथं भवेदाचार्यः ॥ ४२ ॥

हे भीम, यत्र च द्रोणाचार्ये अम्भसांनिध्यमितौ अम्भसां निधिवत् समुद्रवद् अमितौ अपारौ क्षात्रो धर्मः तथा ब्राह्मो धर्मश्च द्वाविष सदा सांनिध्यमितौ गतौ, स वेदाचार्यो वेदाध्यापकः क्षत्राचार्यः क्षत्राणां क्षत्रियाणां धनुर्वेदाचार्यश्च स द्रोणाचार्यः अस्माभिः आचार्यः गम्यो रणाभिमुखं कथं भवेत् । 'चर' गत्यर्थो धातुः । आचरितुमभिगन्तुं शक्य

१. 'चापरं' मूलपुस्तकपाठः.

आचार्यः । आच अ(आ)र्य इति पदच्छेदो वा । आ समन्ताद(दा)र्यो गम्यः । 'ऋ गतौ' धातुः ॥

युधि शलशस्यक्रपाणां कुरुपृतनां प्राप्य निशितशस्यकृपाणाम् । अचिरादेव च मूढः पुमान्प्रयात्यन्तमपि च देवचम्दः ॥ ४३ ॥

निशितशल्यकृपाणां निशितानि तीक्ष्णानि शल्यानि शस्त्रफळकानि कृपाणाः खङ्गाश्च यस्यां सा तादशीं शळशल्यकृपाणां शळश्च शल्यो राजा च कृपः कृपाचार्यस्य तेषां संबन्धिनीं कुरुपृतनां कौरवसेनां युद्धे प्राप्य देवचमूढोऽपि देवानां चमूर्देवचमूः तया उढो धारितः । रक्षित इति यावत् । तादशोऽपि मूढः मूर्खः पुमान् अन्तं नाशं प्रयासेव ॥

पुनः सक्तोधो युधिष्ठिरः भीममारेभ्यस्त्रासियतुमाह-

अरिभिः सह जेयस्य सार कवचं कुण्डलं च सहजे यस्य । संरम्भी मानी ते कर्णो विद्धः कथं नु भीमानीते ॥ ४४ ॥

हे अनीते अविद्यमाना नीतिनियो यस्य स तादश, हे भीम, अरिभिः शत्रुमिः दुर्यो-धनाद्यैः सह सार्ध जेयस्य अस्माभिजेंतुमुद्युक्तस्य तस्य कर्णस्य कर्मभूतस्य त्वं स्मर। स्मृत्यर्थानां कर्मणि षष्टी। तस्य कस्येत्याह—यस्य कवचं कुण्डलं च सहजे सहस्रांग्र-वरात् प्राप्ते। वज्रादिभिरप्यभेद्ये कुण्डलकवचे इत्यर्थः। ते तव संरम्भी क्रोधी तथा मानी च कर्णः कथं नु विद्धः हतः स्यादिति। यस्य तादशे कवचकुण्डले स्तः स कथं विद्धो भवेदिति चिन्तयेत्यर्थः। स्मरेत्यनेनेव पृथक्तंबन्धः। हे भीम, त्वं स्मर एतत्स्मरेत्यर्थः। अरिभिः सार्धे जेतुमिष्टस्य यस्य सहजे कवचं कुण्डलं च स्तः स ते तवोपरि संरम्भी क्रोधी तथा मानी च कर्णः कथं नु विद्धो भवेदिति। अत एव सक्रोधम् अनीते इत्युक्तम्॥

पूर्वोक्तं संक्षेपेणोपसंहर्तुमाह-

इह मे सन्नाशाय त्वया ह्युपायान्तराणि संनाशाय ।

अहितानामुच्यन्तां तदन्यथा वाक्यविरचना मुच्यन्ताम् ॥ ४९ ॥

हे भीम, तत्तस्मात्कारणात् इह अत्र वस्तुनि शत्रुविनाशरूपे सन्नाशाय सन्ना लीना आशा यस्य स तादशाय मे मह्यं हि निश्चये। 'त्वयापि' इति पाठः। अहितानां शत्रूणां दुर्योधनादीनां संनाशाय सम्यक् नाशः संनाशः तस्मै उपायान्तराणि अन्ये उपाया उच्यन्तां कथ्यन्ताम्। अन्यथा चेदत्रोपायो नास्ति। तिहं वाक्यविरचनाः वाक्यानां कल्पना सुच्यन्तां त्यज्यन्तामित्यर्थः॥

इत्थं मानसमेतौ बोधयति नराधिपे स्वमानसमेतौ । पुर आविरभूदेवः श्रीमान्व्यासो जगत्स्थविरभूदेवः ॥ ४६ ॥

१. 'वध्यः' मूल०.

इत्थमनेन प्रकारेण नराधिपे राज्ञि युधिष्ठिरे एतौ द्रौपदीभीमसेनौ खमानसं स्विचित्तं बोधयित सबोधं कुर्वति सित । द्विकर्मकोऽयं णिजन्तः । जगतस्थिवरमूदेवः जगित जङ्गमे स्थिवरे स्थावरे च या भूः तस्या देवो देवतुल्यः । यद्वा तत्र भूदेवः ब्रह्मा श्रीमान् व्यासो व्यासमुनिः पुरोऽये आविरभूदेव । तेषामिति शेषः । 'जगजङ्गमलो-कयोः' इति मङ्कः ॥

राज्ञे स त्वच्छाय स्वयमदिशनमन्त्रमधिकसत्त्वच्छायः । रिपुरोधी मान्येन स्थाणुं पार्थो भजेत धीमान्येन ॥ ४७ ॥

तु पक्षान्तरे स श्रीव्यासमुनिः अच्छाय निर्मेछाय शुचये राज्ञे युधिष्ठिराय तं मन्त्र-मदिशत् ददौ । कीदशः स मुनिः । अधिकसत्त्वच्छायः अधिकं सत्त्वं सत्त्वगुणः धैर्ये वा छाया शोभा यस्य स तादशः । तं मन्त्रं किसत्याह—रिपुरोधीति रिपून् रु-णद्धीति रिपुरोधी पार्थोऽर्जुनः येन कमादवातेन मान्येन पूज्येन मन्त्रेण स्थाणुमीश्वरं भजेत । सेविष्यते इत्यर्थः ॥

सुतरामाराध्यन्तं धर्मसुतः प्राप्य मन्त्रमाराध्यं तम् । स पराशरदायादात्पार्थाय च शत्रुसैन्यशरदायादात् ॥ ४८ ॥

धर्मसुतो युधिष्ठिरः सुतरामितशयेन आराध्यमाराधनीयं तथा आराध्यन्तम् अरीणां समूह आरम् तस्मात् य आधिः मनःपीडा आराधिस्तस्य अन्तः । तत्स्वरूपिमत्यर्थः । पराशरदायादात् पराशरमुनिपुत्रात् श्रीव्यासमुनेराप्तं पार्थाय च अर्जुनाय च अदात् । कीदशाय । शत्रुसैन्यशरदाय शत्रुसैन्याय शरान् ददातीति तस्मै । 'दायादौ सुत-वान्धवौ' इत्यमरः ॥

तस्यावाचश्ररणे गलमालिङ्गन्नुवाच वाचश्च रणे । अर्जुन रक्षा मम ते भरश्च रात्रोश्च हानिरक्षाममते ॥ ४९ ॥ स गुडाकेशानन्तं भगवन्तं भज शमाधिकेशानं तम् । स हि बहुधाराधयता सुखदृश्यः शंकरोऽम्बुधारा धयता ॥ ५० ॥ इति तं तरसादिशता सारतारिचम्श्च चारुतरसादिशताः ।

घृतममुना दोलामं मनो सारद्राज्यमि स नादो लाभम् ॥ ९१ ॥
तस्य अर्जुनस्य चरणे अङ्गौ अवाचः नम्रस्य गलं कण्ठमालिङ्गन् स युधिष्ठिरस्तं पार्थं
वाच उवाच । किमिति । हे अर्जुन, रणे युद्धे मम रक्षा ते भरः भारोऽस्ति । मद्रक्षाभरस्तव स्कन्धे इत्यर्थः । हे अक्षाममते, अक्षामा महती मतिर्यस्य तत्संबोधनं हे पार्थ,
शत्रोहीनिश्व ते भरः त्वयेव सा विधेया इत्यर्थः । स गुडाकेशेति । गुडाका निनिद्रता
तस्या ईशः तस्य संबोधनं हे गुडाकेश, हे शमाधिक, शमेन शान्त्या अधिकः तस्य संबोधनम् । त्वं तं त्रिजगत्प्रसिद्धम् अनन्तं न विद्यते अन्तो यस्य स तं भगवन्तमीशानं

शंमुं भज। हि निश्चये। बहुधा बहुप्रकारेराराधयता। तथा अम्बुधारा एव धयता पिवता। 'धेट् पाने' धातुः। त्वया स शंकरः। शं त्रिजगतो निःश्रेयसं करोतीति शंकरो विभुः सुखद्दयः सुखेन द्दयः। इत्यनेन प्रकारेण तमर्जुनं तरसा शीघ्रमेव आदिशता तथा चाहतरसादिशताः चाहतराणि अतिचारूणि सादिनामश्ववाराणां शतानि यस्यां सा तादशीरिचम्श्र स्मरता अमुना युधिष्ठिरेण दोलाभं दोलायितं मनो घृतम्। तथा स युधिष्ठिरोऽदो राज्यमपि लाभं नास्मरत्। अर्जुनवियोगेन शोकविद्वलः सन् सर्व त्यासिव मेने इत्यर्थः॥

श्रुतकौरवमधुराज्ञः पार्थो मङ्गल्यपूर्ववरमधु राज्ञः । सरसं चापीयातश्चीरी जटिलः शरासिचापी यातः ॥ ५२ ॥

अथानन्तरं श्रुतकोरवमधुराज्ञः श्रुता कौरवस्य कुरुवंदयस्य युधिष्ठिरस्य मधुरा आज्ञा येन स तादशः पार्थो राज्ञो युधिष्ठिरात् मङ्गल्यपूर्ववरमधु मङ्गल्यं खस्त्ययनं तत्पूर्वो यो वरः आशीर्वचनरूपः स एव मधु तत् सरसं कृत्वा आपीय । श्रुत्वा इत्यर्थः । चीरी चीरवान् जटिलक्ष । तथा श्रीमुन्याज्ञया शरासिचापी च धृतखङ्गचापश्श्च अतोऽस्मा-तस्थानाद्यातो गतः ॥

रुरुपृषतापीतरसा विलङ्घच सरितस्ततः प्रतापी तरसा । दिव्यजनाभोऽगस्य प्रस्थं स प्राप स् तुहिनाभोगस्य ॥ ९३ ॥

रुखो मृगविशेषाः पृषताश्च तैरापीतो रसो जलं यासां ता मनुष्यैरदुर्लङ्कयत्वात्तैरेव पीतजलाः सरितो नदीस्तरसा बलेन विलङ्कय ततोऽनन्तरं प्रतापी प्रतापवान् सोऽर्जुनो दिन्यजनाभो देवजनतुल्यस्तुहिनाभोगस्य तुहिनमयो हिममय आभोग आकृतिर्यस्य स तादशस्य अगस्य पर्वतस्य हिमाचलस्य प्रस्थं शिखरमाप ॥

स ज्वलदाशाकाशस्त्रस्थौ तत्रार्जुनस्तदाशाकाशः । श्रितशंभूवाह रहश्चेतस्तपसा कृशो वभूवाहरहः ॥ ५४ ॥

ज्वलदाशाकाशः ज्वलन्य आशा दिशः, आकाशः गगनं यस्मात्सः । अतितेजोमय-त्वादित्यर्थः । सोऽर्जुनस्तत्र हिमवति तदाशाकाशः सा चासावाशा तदाशा ईश्वरप्रसाद-नाशा तां काशति मनसि ध्यायतीति तादशस्तत्रैव तस्थौ । स चार्जुनो रहो विजने एकाकी सन् श्रितशंभु वाष्ट्यनःकर्मभिः श्रितः शंभुस्त्रिजगन्नाथो येन तत् तादशं चेतः स्वचित्तमुवाह आधारयत् । तथा अहरहः प्रतिदिनं कृशः तपसा हेतुना कृशः अ-तिक्षीणो वभूव ॥

दिलतमहावप्रोऽथ स्थिरखुरपातेन परमहावप्रोथः । तं समदारात्यन्तं ऋरः कोलः कदाचिदारात्यन्तम् ॥ ५९ ॥ अथानन्तरं स्थिरखुरपातेन स्थिरो यः खुरपातस्तेन दिलतमहावप्रः दिलतानि महा- वपाणि बृहन्तस्तटा येन । तथा परमहावप्रोथः परमोऽद्धतो हावो लीला यस स ताहक् प्रोथो मुखाप्रं यस स ताहकोऽत्यन्तं कूरः कोलः सूकरः कदाचित्तमर्जुनमार उपाययौ । कीहक्षं तम् । समदारात्यन्तं समदा ये अरातयः शत्रवस्तेषामन्तस्तत्स्वरूपम् ॥

तदनु हसन्नादाय त्वरितो गाण्डीवमतुलसन्नादाय । सोऽनलभा वरविशिखानुमुञ्चदसौ हतप्रभावरविशिखान् ॥ ५६ ॥

तदनु तदनन्तरं सोऽर्जुनः हसन् त्वरितः सन् गाण्डीवं धनुरादाय अनलभा अनलवत् अभिवत् भा दीप्तिर्यस्य ताहशोऽस्मै वराहाय वरविशिखान् उत्तमशरान् अमुश्चत् चि-क्षेप । अस्मै वराहाय कीहशाय । अनुलसन्नादाय अनुलसन् नादो शब्दो यस्य स तस्मै । कीहशान्वरविशिखान् । हतप्रभावरविशिखान् हतप्रभावा रविशिखाः सूर्य-ज्वाला, यहा रस्य अग्नेः विशिष्टाः शिखा वा येभ्यस्ते ताहशान् ॥

वाणवरा हेमहिता यदा तदा निपतिता वराहे महिताः । चापशरी रोधरतः शवरो दृहशे महाशरीरो धरतः ॥ ९७ ॥

तदा तिस्मन्काले मिहताः पूजिताः, तथा हेमिहिता हेम्रा सुवर्णेन हिताः । सुवर्णपुङ्काः इत्यर्थः । बाणवरा उत्तमशराः यदा वराहे निपितताः । यदा—अतदा अतं सतत्तगमनं द्यन्ति खण्डयन्ति ते अतदाः अतदाः बाणवराः । 'अत सातत्यगमने' । 'दो अवखण्डने' धातुः । तदा तेनार्जुनेन रोधरतो रोधे रोधने रतो व्याधश्वापशरी धनुः-शरवान् महाशरीरो महाकायो धरतः पर्वतात् दहशे । आगच्छित्रिति शेषः ॥

ताडय मा मे कोलं हन्तुमहं मेदिनीमिमामेकोऽलम् । अक्षेरङ्गेह त्वा तृप्तिं यास्यामि युद्धरङ्गे हत्वा ॥ ९८ ॥ रुद्धदिगुर्वि व्याधः स्फुरदिषुवृष्ट्येति परुषगुर्विव्याध । असुभिर्विकलं कोलं धनंजयोऽपि व्यधत्त विकलङ्कोऽलम् ॥ ९९ ॥ (युग्मम्)

इत्यनेन प्रकारेण परुषगुः परुषा गावो वाचो यस स ताहक् व्याधः शवरः स्फुरिषपुवृष्ट्या स्फुरन्ती या इषुवृष्टिः तया रुद्धितुर्गि रुद्धा दिशः उर्वी च पृथ्वी यथा स्यात्तथा
कोलं वराहं विव्याध अताहयत् । इति किमित्याह—अङ्ग आमन्त्रणसामान्येऽपि । अङ्ग
वीर, मे मम कोलं वराहं मा ताहय, इमां मेदिनीं भूमिं सकलामेकोऽहं हन्तुम् अलं
समर्थः । अङ्ग वीर, अहं त्वा त्वां युद्धरङ्गे युद्धरूपे नाट्यस्थले अञ्चर्मन्त्रप्रयुक्तशस्त्रैः हत्वा
ताप्तिं यास्यामि । अस्त्रेरित्यनेन स्वस्य महारथत्वं मूचयति । असुभिरिति । धनंजयोऽपि
अर्जुनोऽपि विकलङ्कः कलङ्करहितः असुभिः प्राणैविकलं हीनं परासुं तं कोलं व्यधत्त ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

१. 'नमुचत्तस्मै' मूळ॰

90

स परुषगीर्वाणानां श्रेणिममुञ्जद्वरेऽत्र गीर्वाणानाम् । उत्रतरा जव्याजेरजिरे धारितकिरातराजव्याजे ॥ ६०॥

सोऽर्जुनः परुषगीः ऋरवाक् सन् जवी वेगवान् । तथा—उम्रतराः कठिनं तरो वेगो यस स आजेरिजरे संम्रामाङ्गणे वाणानां शराणां श्रेणि धारितिकरातराजव्याजे धारितः किरातराजव्याजो येन स ताहशे अत्र गीर्वाणानां वरे श्रेष्ठे शंभी अमुश्चत् ॥

अरिसमितावक्रशितास्तयोस्ततस्तैलपायिता वक्रशिताः । पर्यगुरुत्रा बाणाः संक्षुण्णगिरिगुरुत्रीवाणाः ॥ ६१॥

ततस्तदनन्तरं तयोरर्जुनिकराताधिपयोः उप्राः कठिनाः, तथा संक्षुण्णगिरिगुरुप्रा-वाणाः संक्षुण्णाश्रूणींकृता गिरीणां पर्वतानां ये गुरुप्रावाणाः महापाषाणाः तेषामाणो ग-तिर्येस्ते । 'अण रण गतौ' । अणनम् आणः । तथा—अरिसमितौ रिपुसङ्कामे अक्र-शिताः न कृशीभू(कृ)ताः । तथा—तैलपायितास्तैलेन पायिताः शोधिताः निर्मलीकृताः । तथा—वक्रशिताः वक्राश्च तीक्ष्णाश्च वाणाः शराः पर्यगुः परितः अगुः विसस्रपुः । अत्र संगरे । 'सङ्गे सभायां समितिः' इत्यमरः ॥

कुपितः कैरातपितः सायमानस्तत्र सायकैरातपित । अरिदम्भक्षयदस्तान्किरीटिनो मार्गणानभक्षयदस्तान् ॥ ६२ ॥

अरिदम्भक्षयदोऽरीणां दम्भर्छछं तस्य क्षयदः, तथा कुपितः स कैरातपितः कि-रातानां समूहः कैरातं तस्य पितः, तत्र तिस्मन् अर्जुने सायकैः शैररातपित संतापयिति सित, स्मयमानः ईषद्भमानः, अस्तान् क्षिप्तान् तान् किरीटिनोऽर्जुनस्य मार्गणान् बा-णान् अमक्षयत् निःशेषीचकारेत्यर्थः ॥

सुबृहदुरस्त्राणान्ते रणे गणा न प्रसेदुरस्त्राणां ते । सकलकलापेतस्य स्थितिं न जग्मः कलापे तस्य ॥ ६३ ॥

सुबृहदुरस्राणान्ते सुबृहतः उरस्राणस्य कवचस्य अन्तो यत्र तिसमन् रणे सकलकला-पेतस्य युद्धविषये याः सकलाः कलास्ताभ्योऽपेतस्य तस्यार्जुनस्य ते प्रसिद्धा अस्राणां गणा न प्रसेदुः न सिद्धिं गताः । तथा—तस्यार्जुनस्य शराः कलापे त्णीरे अक्षयेऽपि स्थिति न जग्मुः । निःशेषीभूता इत्यर्थः । 'कलापो भूषणे बहें तूणीरे संहतेऽपि च' इत्यमरः ॥

स शिलीमुखरहितायां कार्मुकयष्ट्यां रणेषु मुखरहितायाम् । तस्मे दिव्याय तया ताडनमददादथापदि व्यायतया ॥ ६४ ॥ सोऽर्जुनो रणेषु संत्रामेषु मुखरहितायां मुखरा प्रौढा, हिता च तस्याम् । तथा—शि-लीमुखरहितायां शररहितायां कार्मुकयष्ट्यां धनुर्लुतायां सत्यां दिव्याय तस्मै किरातव्या-

१. 'बाणश्रेण्यः' मूल०. २. 'ब्रावाणः' मूल०.

जधराय शंभवे तया धनुर्यष्ट्या ताडनमददात् प्रदरो । कस्याम् । आपदि तादशसंकटे । कीदश्या तया । व्यायतया दीर्घया ॥

गुर्वी दुर्वारा सा किरातराजेन युगपदुर्वारासा । नागसमा नागारिप्रतिमेन जवान्निपात्यमानागारि ॥ ६९ ॥

तेन किरातार्जुनेन गुर्वी महती। तथा—दुर्वारा दुःखेन वारियतुं शक्या। तथा—नागसमा सर्पसदशी। तथा—उर्वारासा उरुर्महान् आसमन्ताद्रासः शब्दो यस्याः सा जवाद्वेगेन निपात्यमाना सती अगारि निगीर्णा। 'गृ निगरणे' घातुः। कीदशेन किरातराजेन। नागारिप्रतिमेन नागारिर्गरुडस्तत्सदशेन। यथा गरुडेन नागो निगीर्थते तद्वतिकरातराजेनापि सा धनुर्यष्टिनिगीर्णेत्यर्थः॥

उपहृतकाननमग्नेः स्फुटलब्धे धनुषि लुब्धकाननमग्ने । स द्वतमहिमन्युरसिद्धितीयमपतद्विषः समहिमन्युरसि ॥ ६६ ॥

उपहतमुपहारीकृतम् । दग्धमित्यर्थः । काननं खाण्डवाख्यं यत्र तिस्मन् कर्मणि । तथा अग्नेः सकाशात् स्फुटं वरदानात् लब्धे धनुषि लुब्धकाननममे लुब्धकस्य व्याधस्य यत् आननं मुखं तत्र मम्ने बुिहते सित निगीर्णे सित सोऽर्जुनोऽहेः ऋद्धस्येव मन्यू रोषो यस्य स ताहशः सन् असिद्वितीयम् असिः खङ्गो द्वितीयः सहस्थायी यस्मिन् कर्मणि तत् । तथा कृत्वा द्विषः शत्रोः किरातराजस्य उरसि दुतं शीघ्रं न्यपतत् । कीहशे उ-रसि । समिहमिन सह महिम्ना वर्तते यत्तत् ताहशे ॥

सोऽपि च समुद्रमासिप्रवरः राबरेश्वरेण समुद्रमासि । अभिनद्राङ्कोपेतं मुष्ट्यापार्थोऽपि कर्करां कोपे तम् ॥ ६७॥

शबरेश्वरेण किरातराजेन सोऽपि पूर्वोदिष्टः समुद्रशासिप्रवरः समुद्रशो महान् असिप्रवरः खड्गश्रेष्टः समुद्रशासि संग्रस्तः । यद्वा समुद्रशासिप्रवरः समुद्रशोऽसिप्रवरो यस्य स ता-हशः । सोऽपि अर्जुनोऽपि समुद्रशासि संग्रस्तः । ततश्च पार्थोऽपि अर्जुनोऽपि कोपे क्रोधे सित कर्कशं कूरमशङ्कोपेतं न शङ्कया उपेतं सिहतं तं किरातराजं मुष्ट्या अभिनत् अ-हनत् । मुष्टिशब्दो द्वयोः ॥

न्यपतचण्डालस्यः स्फुटिततनुर्मुष्टिमिश्च चण्डालस्य । स ववन्दे वेदमयं नाथं जगतां मनश्च देवे दमयन् ॥ ६८॥

स पार्थश्रण्डालस्य वनचण्डालस्य किरातस्य मुष्टिभिः स्फुटिततनुः स्फुटिता इता तनुर्यस्य स तादशो न्यपतत् । भुवीति शेषः । कीदशः । चण्डालस्यः चण्डमालस्यं यस्य सः । ववन्दे इति । अनेन च तस्मिन्नर्जुने निपतिते दयालुश्चिजगत्पतिः शंभुस्तस्य गो-चरं गत इति प्रकटीकरोति । स चार्जुनः वेदमयं वेदरूपं जगतां नाथं श्रीशिवं दृष्टिगो-चरं गतं ववन्दे । किं कुर्वन् । देवे श्रीशंकरे मनश्चित्तं दमयन् नियमयन् । सावधानं कु-वन् इत्यर्थः ॥ अथ रिपुकेसरिदम्भस्तम्भकरं विभ्रतं च के सरिदम्भः ।
भक्तजनाधिकचपल्लं मनः शिरोमण्डलं च नाधिकचपल्लम् ॥ ६९ ॥
धृतभूमिश्रीभूतं भगवन्तं भस्तराशिमिश्रीभूतम् ।
किलतं चोरगलतया शवलं शरदम्बरांशुचोरगलतया ॥ ७० ॥
पितृवनसदनं गहनं सुगाहमसतां सतां च सदनङ्गहनम् ।
मूर्धिन सोमाभरणं पार्थीदेशे तथैव सोमाभरणम् ॥ ७१ ॥
जितनीचरणं हरिणा श्रितकरमभिवन्द्यमानचरणं हरिणा ।
अहरवसाननटं कं यिमनो गमयन्तमुद्गताननटङ्कम् ॥ ७२ ॥
स द्धह्मरसमग्रे स्थितं जनौघे विराजदमरसमग्रे ।
कौशिकिरातङ्कान्तं ददर्श देवं न तं किरातं कान्तम् ॥ ७३ ॥
(पञ्चभिः कुलकम्)

स कौशिकिः कौशिकसेन्द्रस्यापत्यं कौशिकिरर्जुनः । 'महेन्द्रगुग्गुळूळूकव्यालपाहेषु कौ-शिकः' इत्यमरः । एवंविधमप्रे स्थितं देवं श्रीशंकरं स्थितं ददर्शेति संबन्धः । कीहराः कौशिकिः । दमरसं दमो बाह्येन्द्रियनियहः तस्य रसस्तं दधत् । कीदशं देवम् । रिप्रके-सरिदम्भत्तम्भकरम् । रिपवः शत्रव एव केसरिणः सिंहास्तेषां दम्भं स्तम्भं निश्चेष्टत्वं करोति स तादशम्। पुनः कीदशम् । के मृष्टिं सरिदम्भः सरितो गङ्गाया अम्भो जलं विश्रतम्। 'मारुते वेधिस ब्रिप्ने: पुंसि कः कं शिरो ऽम्बुनोः' इत्यमरः । पुनः की दशम् । मनश्चित्तं भक्तज-नाधिकचपलम्। भक्तजने सेवकजने अधिकं चपलं तादशं न द्धत्। तेषु स्थिरानुमहं मनो द्धदिखर्थः । तथा शिरोमण्डलं शिरसां मण्डलं समृहं देवस्य पत्रमुखत्वात् अधिकचपलं कचाः केशाः पलं मांसं च तत् कचपलम् अधिकं कचपलं यस्य तद्धिकचपलं तादशं शिरोमण्डलं न द्धत् । समकेशं नातिस्थूलं नातिकृशं मांसं चेत्रर्थः ॥ पुनः की-हरां देवम् । धृतभूमिश्रीभूतं भूमिः पृथ्वी च श्रीः ठक्ष्मीः भूतानि प्राणिनश्च धतानि तानि येन स तादशम् । धृतपृथ्वीमण्डलं धृतश्रीकम्। धृतविश्वं चेत्यर्थः। पुनः कीदशम् । भगवन्तम् । 'ऐश्वर्यस्य समप्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्य च मोक्षस्य षण्णां भग इति स्पृतः ॥' तद्रुणयुक्तम् । पुनः कीदशम् । भस्मराशिमिश्रीभूतम् । भस्मराशिना भस्माङ्गरागेण मिश्रीभृतं सेवितम् । पुनः कीदृशम् । उरगळतया उरगः सर्पे एव या छता हारलता तया कलितं भूषितम् । पुनः की दशम् । शबलं श्वेतकृष्णवर्णम् । कया । शरदम्बरां श्रचोरगलतया शरदम्बरस्य शरत्कालगगनस्य अर्थात् अतिनीलस्य ख-च्छस्य च ये अंशवः किरणाः तेषां चोरः स्तेनो यो गळस्तस्य भावस्तत्ता तया । स्वतो विभूतिस्वच्छदेहस्य नीलगलस्वात् । 'चोरश्चौर' इति द्विरूपकोशे ॥ पुनः कीदशम् । पितृवनसदनं पितृवनं श्वास्पदं तदेव सदनं गृहं यस्य स तादशम् । पुनः कीदशम् । असतां खलानां दृष्टचित्तानां गहनं दुष्प्रापम्, सतां च भक्तजनानां सुगाहं सुलभम् । पुनः कीदशम् । सदनङ्गहनम् । सन् सुकुमाराङ्गो योऽनङ्गः कामस्तं हन्तीति सदनङ्गहा तादशम् । पुनः कीदशम् । मूर्धनि शिरसि सोमाभरणं सोमश्रन्द्र एवाभरणं भूषणं यस्य स तादशम् । पुनः कीदशम् । तथैव तेनैव प्रकारेण पार्श्वीदेशे वामाक्षमागे सोमाभरणम् उमायाः पार्वत्या भरणं धारणमुमाभरणं सह उमाभरणेन वर्तते यः स सो-माभरणम् । 'हुभृत्र् धारणपोषणयोः' धातुः ॥ पुनः कीदशं देवम् । जितो नीचानां दुष्टानां दैत्यानां रणो येन स तादशम् । पुनः कीदशम् । श्रितकरं श्रितः करो हस्तो यस्य स तादशम् । केन । हरिणा चन्द्रेण । मृत्युंजयस्य चन्द्रधारणात् करे । 'य-मानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिंहां शुवाजिषु । शुकाहिकापिभेकेषु हरिनी कपिले त्रिषु ॥' इत्यमरः । पुनः की दशम् । हरिणा विष्णुना इन्द्रेण अर्केण वा अभिवन्द्यमानचरणम् । पुनः की-द्शम् । अहरवसाननटम्। अहरवसाने संध्यासमये नटं जगदुद्धत्यै नाट्यं विद्धानमित्यर्थः। पुनः की हशम् । यमिनो योगरतान् कं सुखं परमानन्दरूपं गमयत् प्रापयत् यस्तम् । 'सखर्शीर्षजलेष कम्' इति विश्वः । पुनः कीदशम् । उद्गताननटङ्गम् । उद्गता उत्पन्ना आ-ननानां पञ्चानां तत्पुरुषाघोरवामदेवसयोजातेशानरूपाणां टङ्कोऽद्भता विच्छित्तिः तं द-धानम् । पुनः कीदशम् । अमरसमन्रे अमरीर्निर्जरैर्बिद्यादिभिः समन्रे पूर्णे जनीये स्थित-मासीनम् । एवंविधं देवमग्रेस्थितम् अर्जुनो ददर्शेति संबन्धः । पुनरर्जुनस्तं प्रागनुभूतं किरातं शबरं न ददर्श । किविशिष्टम् । कान्तं रम्यम् ॥

> प्रेक्ष्य च सुरवं शबरं पार्थेन प्रेक्ष्य चैव सुरवंशवरम् । व्रणजातत्यक्तेन प्रोत्थितमानन्दबाष्पतत्यक्तेन ॥ ७४ ॥

पार्थेन अर्जुनेन सुरवं सु शोभनो रवः शब्दो यस्य स तादृशं शबरं किरातमादौ प्रेक्ष्य प्रोत्थितम् । कीदृशेन । त्रणजातयक्तेन त्रणजातेन त्रणसमूहेन त्यक्तः । निर्वर्णाभृत इत्यर्थः । तादृशेनोत्थितम् । पुनश्च पार्थेनार्जुनेन सुरवंशवरं वंशः समृहः त्रह्मविष्णवादिः तत्र वरः श्रेयान् श्रीशंकरः तं प्रेक्ष्योत्थितम् । कीदृशेन । आनन्दबाष्पतत्यक्तेन आनन्दबाष्पणां या तिः समूहस्तया अक्तोऽभ्यक्तस्तेन ॥

स ततो मानं दमयित्ररीक्षमाणः पुमांसमानन्दमयम् । तुष्टाव महादेवं तुष्टं बीभत्सुराहवमहादेवम् ॥ ७५ ॥

ततोऽनन्तरं स बीभत्सुरर्जुन आनन्दमयं परमानन्दमयं पुमांसं श्रीशिवभटारकं नि-रीक्षमाणो नितरामीक्षमाणः सन् मानमहंकारं दमयन् खण्डयन् एवं पूर्वोक्तप्रकारेण आ-हवमद्दात् विभुना कृतो य आह्वो युद्धं स एव मह उत्सवस्तस्मात् तुष्टं श्रीमहादेवं तुष्टाव ॥ किमिति श्रीशंकरं तुष्टाव-

दलिताञ्जननीलाभस्कन्ध न वन्ध्यो ममाद्य जननीलाभः । जन्म स तावल्लभते कारुण्यं येत्र गिरिस्रतावल्लभ ते ॥ ७६ ॥

हे दिलताञ्चननीलाभस्कन्ध दिलतं खिण्डतं यदञ्जनं तद्वजीलाभः स्कन्धः स्कन्धरो-पान्तभागो नीलगलत्वादस्य एवंभूत हे विभो, अद्य अस्मिन् काले जननीलाभः जनन्या मातुर्लाभः मम वन्ध्यो निष्फलो न। किं तु सफल एव । ननु पुनरावृत्तेनिष्फल एव किं नास्तीत्याह—हे गिरिसुतावल्लभ पार्वतीप्राणनाथ, यत्र जन्तौ तव कारुण्यं कृपाधिक्यम्, स तावजनम लभते सदैव श्रीशिवभक्तिरसपीयूषपानपवित्रितकलेवराणां देहिनां जनमैवेति स्पृहणीयम् । न पुनर्गोतमशापेनाहल्यायाः शिलामयीभवनमिव सर्वतो निर्वृत्तिरूपशान्त-रसप्रायं वैकल्यमित्यर्थः ॥

> उदितः सचित्तत्वं ब्रह्मेति दथद्भिरच्छसचित्तत्वम् । गुरुमहिमा नन् परमस्रथ्या त्वं बोधितः पुमाननुपमरमः ॥ ७७॥

हे विभो, अच्छसचित्तत्वम् अच्छं पौनःपुन्येन विवेकवारिणा धौतम्, अत एव सित्थरं चित्तं यस स तस्य भावः तत्वं दधिद्धधीरयद्भिः तदेकतानैर्भावुकैः साधुजनैस्त्वं तत्सचित् चेतन्यरूपं ब्रह्म वृंहतीति ब्रह्म । 'वृहि वृद्धौ' धातुः । परं ब्रह्म त्वमसीति उवितो व्याख्यातः । यद्वा त्वं ब्रह्मिति ख्यातः । ब्रह्मापि त्वमेव । जगत्स्षृद्वं रूपान्तरेणासी(स्ती)ति । तदुक्तम्—'वृहदस्य शरीरं यदप्रमेयं प्रमाणतः । वृहद्विस्तीर्ण इत्युक्तं ब्रह्मा तेन स उच्यते ॥' वृहयति प्रज्ञामिति वा ण्यन्तः । ब्रह्मा त्वमसीति तैस्त्वमुदितः । ननु निश्चये । हे विभो, त्रय्या वेदत्रय्या गुरुमिहमा महामिहमयुक्तः । तथा—परम उत्कृष्टः पुमान् पुरुषः परमात्मरूपः । तथा—अनुपमरमः अनुपमा अनन्यगामिनी रमा श्रीर्यस्य स तादशो बोधितः निश्चितः । यद्वा—त्रय्या देवानां त्रय्या ब्रह्मविष्णुरुद्वरूपया त्वं खळ त्वयैव परमेश्वरेण जगतः स्विष्टिस्थितिसंहृतिकर्मणि प्रेरितया त्वं परमात्मा बोधितः निर्णीतः । त्रय्या अकारोकारमकाररूपया वर्णत्रय्यापि वा ओमिति परं तत्त्वं त्वं परमपुरुषो बोधित इति वा ॥

यदि देव सुधाभानुः खं मरुदात्मानलोऽम्बु वसुधा भानुः । प्रितिपन्ना भवद्नतः परं वराकाः शरद्धनाभ वदन्तः ॥ ७८॥

हे देव त्रिजगत्पते, एते सुधाभानुप्रभृतयः सुधा सुधामया भानवः किरणा यस स सुधाभानुश्वन्दः, खं वियत्, मरुद्वायुः, आत्मा यजमानः, अनुद्योऽप्तिः, अम्बु जलम्, वसुधा मही, भानुः सूर्यः, एता अष्ट मूर्तयो देवस्य यद्यपि सन्ति, तथाप्येते चन्द्रप्र-भृतयः भवदन्तः भवतः अन्तर्भध्यं तत्प्रतिपन्ना अमेरिव ज्वलतः स्फुलिङ्गास्तवामी

१. 'यत्र' मूल०.

सुधाभानुप्रभृतयिष्ठिजगरप्रतिपालनाय समिहिमोइग्रोतांशाः त्वदन्तरेव सृष्टिसंहारकमेण नियताः सन्तीति भावः । हे शरद्धनाभ विभूतिभूषिताङ्गत्वारखच्छशरदभ्रप्रतिम, वराकाः शोच्या परमन्यत् वदन्तः सन्ति । ते सुधाभानुप्रभृतयः अन्ये सन्तीति वदन्तो बालिशा एवेत्यर्थः ॥

विगैलितनरकेशे ते निन्दावानिन्द्र एव नरके शेते।

मुदितमना देव त्वं कृमयेऽपि ददासि चिन्तनादेव त्वम् ॥ ७९ ॥ हे त्रिजगत्पते, ते निन्दावान् भविन्द्वकः, कदाचित् इन्द्र एव निजाभाग्यवशात् दुष्ट-चित्तः सन् विगलितनरकेशे विगलिताः पितताः नरकेशा मनुष्यकेशा यत्र तादृशि नरके निरये शेते लुठति। तथा चोक्तं महाभारते शान्तिपर्वण्युत्तरगीतासु श्रीव्याससुनिना—'यदा चर्मवदाकाशं वेष्टियष्यन्ति मानवाः। तदा शिवमवज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥' इति। अवज्ञाय निन्द्या अवगण्येत्यर्थः। हे देवं जगन्नाथ, चिन्तनादहिन्शं त्वब्यानानसुदि-तमना सुदितं मनो यस्य स तादृशः सन् त्वं कृमयेऽपि स्वल्पकीटायापि देवत्वममरत्वं ददासि वितरसि॥

न जगति वै भव मत्तः पुमान्प्रमत्तोऽस्ति वीर्यवैभवमत्तः । सततं यो मे शरणं तेन हि कृतवांस्त्वयोमेश रणम् ॥ ८० ॥

हे उमेश पावितीप्राणनाथ हे भव, भवित अस्मात्सर्वे जगिदिति भवः तत्संबोधनम् । जगिति अत्र संसारे वीर्यवैभवमत्तः वीर्येण पराक्रमेण वैभवेन लक्ष्मीमदेन च मत्तः क्षीवः मत्तः सकाशादन्यः पुमान् प्रमत्तः प्रमादवान् नास्ति । य[त]स्त्वं स्वामी सततं सदा मे मम शरणं रिक्षता असि, तेन त्वया किरातरूपधरेण सह रणं संप्राममहं कृतवान् । अतोऽहं प्रमत्तोऽस्मीत्यर्थः ॥

अपि परिभवदे वादे यदपकृतं संगरे च भव देवादे।

मिय खलु घनमोहरते क्षन्तव्यं तत्त्वयानघ नमो हर ते ॥ ८१ ॥

हे देवादे देवानां ब्रह्मादीनामादिस्तत्संबोधनम्, हे भव शंकर, परिभवदे पराभवप्रदेऽपि वादे मया यदपकृतं तव किरातवेशधारिणः अपश्रष्टमुक्तम्। तथा—संगरे त्वया सह युद्धेऽपि यदपकृतमपश्रष्टमुक्तम्। हे विभो, खलु निश्चये, घनमोहरते घनो यो मोहोऽज्ञानं निर्विवेकत्वं तत्र रते लीने मिय हे हर, हरति पापं त्रिविधमिति हरः तत्संबोधनम्। त्वया विभुना तत्सर्वे क्षन्तव्यम्। हे अनघ निष्कलङ्क हे हर, ते तुभ्यं नमः प्रणतिरस्तु॥

भक्तिरसादीशस्तं नमन्तमिति पाण्डवं प्रसादी शस्तम् ।

ऊचे भागवतं स त्विय प्रसन्तोऽस्मि पुण्यभागवतंस ॥ ८२ ॥ इसनेन प्रकारेण भक्तिरसात् नमन्तं शस्तं प्रशस्तं तमर्जुनं भागवतं भगवान् शिवो

१. 'विरचित' मूल०. २. अत्र पक्षे 'चिन्तनाहेव त्वम्' इति पाठोऽनुमीयते.

देवतास्येति भागवतस्तं देवं प्रसादी प्रसन्नः ईशः स्वामी शिव ऊचे । किमित्याह—हे पुण्यभागवतंस पुण्यभाजां नराणामवतंसः शिरोभूषणं तत्संबोधनम् । अहं त्विय प्रसन्नोऽस्मि ॥

अरिलोपार्थमुदारं मदीयमस्त्रं गृहाण पार्थ मुदारम् । इति जगदालोकगुरुस्तदस्त्रमसौ ददौ तदा लोकगुरुः ॥ ८३ ॥

हे पार्थ, त्वं मदीयं मत्संविन्ध उदारं महत् अस्त्रं पाशुपतं ब्रह्मास्त्रं मुदा प्रीत्या अरं शीघ्रं गृहाण इत्यनेन प्रकारेण उक्ता लोकगुरः लोकानां गुरुः शासकः जगदालोकगुः जगतिस्त्रभुवनस्य आलोकाः प्रकाशाः तद्रूपा गावो नेत्राणि सूर्येन्दुविहरूपाणि यस्य स जगदालोकगुः । 'स्वर्गेषुपशुवाग्वस्रदिङ्केत्रघृणिभूजले । लक्ष्यदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौः' इत्यमरः । यहा जगदालोकभूता गावो रस्मयः निजांशरूपा यस्य स जगदालोकभूता गावो वाचो यस्येति वा एवंभृत उः शिवोऽस्मै अर्जुनाय अस्त्रं प्रागुद्दिष्टं ददौ व्यतरत् । उशब्दः शंभुवाचकः । तथा च कविशिक्षायाम्—'अः विष्णुः, आ स्वयंभूः, इः कामः, ईः श्रीः, उः ईश्वरः' इति ॥

शरचापासीनस्य प्रभुरुद्गीर्य क्षणादुपासीनस्य । स्वं च बुधामेयाय प्रदृश्य तसौ वपुः स्वधामेयाय ॥ ८४ ॥

प्रभुः श्रीशिवः उपासीनस्य समीपवासिनोऽस्यार्जुनस्य शरचापासीन् शरा इषवश्च चापं चासिश्च तान् क्षणादुद्गीर्य आदौ किरातवेषधारिणा प्रभुणा निगीणोंस्तानेव पुनरुद्गीर्य दत्त्वे-त्यर्थः । बुधैः पण्डितरमेयाय मातुमशक्याय यशोविक्रमादिप्रस्तावे स्तोतुमशक्याय तस्मै अर्जुनाय खं वपुः प्रदर्शे स्वधाम स्वं च तत् धाम स्थानं भुवनं स्वधाम इयाय गतवान् ॥

> प्राप्तवरमुमापतितः सुरेन्द्रयन्तानिनीषुरमुमापतितः । सह तेनाकाशं स प्रतिपेदे पाण्डवः सनाकाशंसः ॥ ८५ ॥

उमापिततः श्रीशिवात्प्राप्तवरं प्राप्तो वरो येन सतादशममुमर्जुनं निनीषुः स्वर्गे निनीषुः सुरेन्द्रयन्ता सुरेन्द्रस्येन्द्रस्य यन्ता सूतः मातिलरापितत आगतः । तेन सह पाण्डवो-ऽर्जुनः स आकाशं प्रतिपेदे । कीदशः । स नाकाशंसः नाके खर्गे आशंसा इच्छा नाका-शंसा, सह नाकाशंसया वर्तते यः स सनाकाशंसः ॥

सोऽय सभानुग्रहतः प्रापन्नभसः सुर्पभानुग्रहतः । वसतिं नाकेशानां परिमलसुर्गमं सुराङ्गनाकेशानाम् ॥ ८६ ॥ अथानन्तरं सोऽर्जुनः सभानुप्रहतः भानुः श्रीसूर्यः, ग्रहा भौमादयश्च, सह तैर्वर्तते सभानुष्रहं तस्मात्तादशात्रमस आकाशात् नाकेशानां त्रिदिवेशानां वसति स्वर्गे सुर्पभान नुम्रहतः इन्द्रानुम्रहात् प्रापत् । कीदशीं वसतिम् । सुराङ्गनाकेशानामप्सरःकेशानां परि-मलेन विमर्दीत्थेन गन्धेन सुरभिम् ॥

> मधुलवमन्दोलिततः कल्पतरोमीरुतोऽतिमन्दोऽलिततः । मुहुरादायादाय व्यजनसुखमदान्महेन्द्रदायादाय ॥ ८७ ॥

अतिमन्दोऽतिश्चयेन मन्दः, तथा अलिततः सौगन्ध्यागतैरिलिभिर्भ्रमरैः ततो विस्तीर्णः, एवंविधो मारुतो वायुरन्दोलिततः प्रेङ्कितात् कल्पतरोर्मधुलवम्। जातावेकवचनम्। पराग्कणान् मुहुरादायादाय गृहीत्वा महेन्द्रदायादाय महेन्द्रस्य दायादः सुतस्तस्मै व्यजनसुखं तालवृन्तकसुखमदात्॥

हृदयेऽपि तरङ्गेहे स्नेहादासीनमेव पितरं गेहे । प्राप्य शमर्जु ननाम ब्रुवन्स लोकप्रकाशमर्जुननाम ॥ ८८॥

स्नेहाद्वेतोस्तरङ्गेहे तरङ्गवदीहा चेष्टा यस्य तत् ताहशेऽपि हृदये स्थितं पितरमिन्द्रं गेहे सुरसद्मिन सोऽर्जुनः ननाम प्रणनाम । किं कुर्वन्सः । शमर्जु शमेन ऋजु सरलं लोकप्रकाशं लोकप्रसिद्धमर्जुननाम अर्जुन इति नाम स्वं ब्रुवन् सोऽहमर्जुनः प्रभुचरणरेणुं प्रणमामीति कथयन् ॥

तसात्साम रचयतः संगृह्णत्रस्नकर्म सामरचयतः । नन्दितसुरसेनाके पञ्च समा न्यवसदेष सुरसे नाके ॥ ८९ ॥

साम सान्त्वं रचयतः कुर्वतः, तथा सामरचयतः सह अमरचयेन देवगणेन वर्तते यः स तादशात्तस्मात्स्विपतुरिन्द्रात् अस्त्रकर्म अस्त्रविद्या संगृह्णन् सम्यक् गृह्णन् सोऽर्जुनः न-न्दितसुरसेनाके नन्दिताः सुरसेना देवचम्बो यश्मिन् तादशे नन्दितसुरसेनाके । कप् समासान्तः । तथा—सुरसे सुष्ठु शोभनो रसः प्रीतिर्यत्र तादशे नाके सर्गे पञ्च समाः पञ्च वर्षाणि न्यवसन्निवासं चक्रे ॥

> असुरसदस्त्राणान्तं पार्थं पारंगतं सदस्त्राणां तम् । ज्ञात्वा सामरसेनः स्वयं महेन्द्रो जगाद सामरसेन ॥ ९० ॥

असुरसद्ख्राणान्तम् असुरसद्सो दैल्यसभायाः यत्राणं रक्षणं तस्यान्तस्तद्भूपं तथा सद्ख्राणां शोभनास्त्राणां पारंगतं तं पार्थमर्जुनं ज्ञात्वा सामरसेनः सह अमरसेनया देवसे-नया वर्तते यः स तादृश इन्द्रस्तमर्जुनं स्वयं सामरसेन सान्त्वरसेन जगाद ऊचे ॥

सुकदुकवचना मानस्थिता निवातोपपदकवचनामानः । सन्ति सुराणामरयः पार्थ गणस्तेषु चामराणामरयः ॥ ९१ ॥ त्वरितममूनन्तेन त्वं योजय तत्र वीर्यमूनं ते न । स्यादिरराशिक्षयतः कृता च मम दिक्षणा परा शिक्षयतः ॥ ९२ ॥ 90

### काव्यमाला।

इत्थं सज्जनकवचः श्रुत्वा पार्थोऽथ सकलसज्जनकवचः ।
रथमुत्तमसारहयं निजिपितुरारुद्ध तं च तरसा रहयन् ॥ ९३ ॥
शक्तया चापीवरया पुरमसुराणां समेत्य चापी वरया ।
पाटितविकटकवाटं विपाटवर्षेर्व्यथत्त विकटकवाटम् ॥ ९४ ॥
(चक्कलकम्)

इन्द्र: पार्थमुवाच । हे पार्थ, सुकटुकवचनाः सुष्टु कटुकं तीक्ष्णं वचनं येषां ते ता-दशाः, तथा---मानस्थिताः माने स्थिताः निवातोपपदकवचनामानः निवात इति शब्द उपपदं यस्य तादशं कवचं कवचपदं येषां ते । निवातकवचाख्या इत्यर्थः । सुराणामरयो देवानां शत्रवोऽसुराः सन्ति । पाताले इति शेषः । तेषु च निवातकवचेषु अमराणां देवानां गणः अरयः अविद्यमानो रयो वेगो यस्य सोऽरयो निर्वल इत्यर्थः ॥ त्वरितमिति । हे पार्थ त्वममून् निवातकवचान् अन्तेन नाशेन योजय । जहीत्यर्थः । तत्र तेषु ते तव वीर्यम् ऊनं हीनं न भवति । एवं कृते सति अरिराशिक्षयतः निवातकवचाभिधो यो-Sिरराशि: शत्रुसमूहः तस्य क्षयतो नाशात् शिक्षयतः शस्त्रविद्यानुशासकस्यापि मम परा दक्षिणा त्वया कृता च दत्ता च स्यात् ॥ इत्थमिति । इत्थमनेन प्रकारेण सत् शोभनं जनकवचः जनकस्य पितुरिन्दस्य वचः वचनं शुत्वा सकलसजनकवचः सकलस्य सतां जनस्य कवचः । 'कङ्कटकः कवचोऽस्त्रियाम्' इत्यमरः । सोऽर्जुन उत्तमसारहयमुत्तमश्रेष्ठ-वाजिनं निजिपतुरिन्दस्य रथमारु तं च पितरमिन्दं तरसा वेगेन रहयन् दूरस्थं कु-र्वन् ॥ शक्तयेति । वरया उत्कृष्टया आपीवरया महत्या शक्तया सामर्थ्येन असुराणां पूर्वोद्दिष्टानां निवातकवचाख्यानां पुरं नगरं विपाटवर्षेः शरवर्षेः पाटितविकटकवाटं पा-टिता विकटाः कवाटा अरराणि यस्य तत्तादृशं व्यथत्त । पुनः कीदृशं पुरम् । विकट-कवाटं विगतः कटकरूपः सैन्यरूपो वाटो वृत्तिर्यस्य तत् तादशम् ॥

> अथ पार्थशिलीमुखकृत्तगलैर्नगराजनिभैरवनी चपला । सुरवैरिगणैः ससमुद्रसरिन्नगराजनि भैरवनीचपला ॥ ९५ ॥

अथानन्तरं ससमुद्रसिरित्रगरा सह समुद्रैः सिरिद्धिर्नदीभिः नगरैश्च वर्तते या सा ताहशी अवनी भूमिश्चपला शब्दायमाना अजिन उत्पन्ना । कैः । सुरवैरिगणैदैंत्यसंघैः । कीहशैः । पार्थशिलीमुखकृत्तगलैः पार्थस्यार्जनस्य ये शिलीमुखाः शरास्तैः कृत्ता गलाः कण्ठा येषां ताहशैः । पुनः कीहशैः । नगराजिनिभैः पर्वतराजितुल्यैः । अवनी कथं-भूता भैरवनीचपला भैरवं भयानकं नीचं पलं मांसं यस्याः सा ॥

> समरे दनुवंशभुवां नगरं सकलं सकलङ्कवलं कवलम् । स विधाय शिलीमुखहव्यभुजा वरदे वरदेववले वबले ॥ ९६ ॥

सोऽर्जुनो दनुवंशभुवां दानवानां सकलङ्कवलं सह कलङ्केन दुष्टत्वाख्येन वर्तते यत्तत् । सकलङ्कं वलं यस्मिन् तत्तादशं सकलं सर्वे नगरं शिलीमुखहव्यभुजा शराप्तिना कवलं यासं विधाय निर्वेलीकृत्य वरदे वरप्रदे वरदेववले उत्कृष्टदेवकटके ववले बलितं प्रत्यान् वृत्य देवकटकमध्ये बलितम् ॥

> त्रिविष्टपं स चागतः पराजितः पराजितः । अपूजयज्जगत्रयं सदैव तं सदैवतम् ॥ ९७ ॥

परा उत्कृष्टा चासावाजिः संप्रामः तस्याः पराजितः उत्कृष्टसंप्रामात् परैः शत्रुभिः अजितो न जितः पराजितः सोऽर्जुनः त्रिविष्टपं खर्गे पुनरागतः । सदैवतं सह दैवतैर्दे-वैविद्यते यत्तत् सदैव तं तादशमर्जुनं जगत्रयमपूजयत् तुष्टाव ॥

इति श्रीमहाकविवासुदेवविरचिते युधिष्ठिरविजये महाकाव्ये कर्मारदेशवास्तव्यराजानकशंकरकण्ठात्मजराजानकरलकण्ठविरचितायां शिष्यहिताभिधानायां टीकायां धृतराष्ट्रनिर्वेददुर्योधनकणंसंवादव्यासागमनतदन्तशासनमेत्रेयमुन्यागमनदुर्योधनानुशासनतत्क्षोभमेत्रेयदत्तशापद्वेतवनयानद्रोपदीभीमसेनवाक्ययुधिष्ठिरानुशासनश्रीव्यासमुन्यागमनार्जुनमन्त्रप्रदानार्जुनप्रस्थानकिरातार्जुनयुद्धवर्णनास्त्रप्राप्तिपिश्चित्रदिवप्रस्थानेन्द्रदत्तास्त्रप्राप्तिनिवातकवचवधपुनःस्वर्गागमनवर्णनं नाम चतुर्थ
आधासः ।

समाप्तं चेदमस्य ग्रन्थस्य पूर्वार्धं सटीकम्।

200

### काव्यमाला।

#### पञ्चम आश्वासः।

अभयवरोद्दीप्रकरो देवोद्दतसमस्तपातकप्रकरः । वामे भागे सिशवः पायात्रः सर्वदा स शिवः ॥ अथार्जुनस्य त्रिदिवयानानन्तरं युधिष्ठिरादीनामुदन्तं वर्णयत्राह— अथ नरदेवनिदेशात्पार्थे संप्राप्तसुरपदेऽवनिदेशात् । तापसवेशमवन्तस्तन्वानाः शत्रुपराभवं शमवन्तः ॥ १ ॥ संभृतलोमशकुन्ता राक्षसघाताय तेऽनुलोमशकुन्ताः । प्रययर्जायावन्तस्तीर्थगणानभूप्रदेशजा यावन्तः ॥ २ ॥

अथानन्तरं नरदेवस्य राज्ञो युधिष्ठिरस्य निदेशादाज्ञया पार्थेऽर्जुने अवनिदेशात् भूमि-देशात् संप्राप्तसुरपदे संप्राप्तं सुरपदं सुरलोको येन स तादशे सित शेषा युधिष्ठिराद्याः तापसवेशं मुनिवेशमवन्तो रक्षन्तः । तथा—शत्रुपराभवं शत्रूणां पराभवं तन्वानाः करि-ध्यमाणाः । तथा शमवन्तः शमप्रधानाः । तथा—राक्षसानां घाताय संभृतलोमशकुन्ताः संभृताः सजीकृता लोमशाः सपक्षाः कुन्ता आयुधिवशेषा येषां ते तादशाः । तथा—अनुलोमशकुन्ताः अनुलोमाः प्रस्थानसमये यथोचितदिवस्थानुरावेण शुभफलदाः शकुन्ताः पिक्षणः येषां ते । तथा—जायावन्तः द्रौपदीसिहताश्च तीर्थगणान् तीर्थसमूहान् जग्मः । कानित्याह—यावन्तो यत्परिमिताः भूप्रदेशजाः भूलोकसंस्था आसन्, तांस्ती-र्थगणान् जग्मः ॥

ते हि कृतागस्त्यागा व्यतियातमहेन्द्रपर्वतागस्त्यागाः । प्रतिपन्नाहिमवन्तं सत्त्वसमूहं सुकोपनाहिमवन्तम् ॥ ३ ॥

हि निश्चये। युधिष्ठिराद्याः कृतागस्त्यागाः कृत आगस अपराधस्य त्यागो यैस्ते तादशाः, तथा व्यतियात उल्लिक्षतो महेन्द्रपर्वतो महेन्द्राख्यो नगस्तथा अगस्त्यागः अ-गस्त्यमुनेरगः पर्वतो विन्ध्यश्च यैस्ते तादशाः मुकोपनाहिं मुष्ठु कोपनाः कुद्धा अहयः सर्पा यस्मिन् स तादशं सत्त्वसमूहं प्राणिसमूहमवन्तं रक्षन्तं हिमवन्तं हिमाचलं गिरिं प्रति-पन्नाः प्राप्ताः ॥

> तस्य च पादे वनगैः परीतमाँयुः परंतपा देवनगैः । जनितानन्दं शिखरैर्गगनिलहं गन्धमादनं दंशिखरैः ॥ ४ ॥

तस्य हिमवतश्च पादे प्रत्यन्तपर्वतसविधे वनगैः वनगतैः देवनगैः वनगतैर्देवनगैः सुरतरुभिः परीतं युक्तं, तथा दंशिखरैः दंशिभिः। 'दंशस्तु वनमक्षिकाः'। वनमक्षिकायुक्तैः अत एव खरैः कठिनैः। यद्वा दशन्तीति दंशिनः व्यालास्तैः कठिनानि साधुभिर्जनिता-

१. 'मापुः' मूल०.



तं गन्धमादनं कमिलाह—

शिरसो भागे यस्य कोधवशो नाम सुरसभागेयस्य ।

तिष्ठत्रिलिनीलोऽभाद्राक्षसलोकः कुबेरनिलनीलोभात् ॥ ५ ॥

सुरसभागेयस्य सुराणां देवानां सभा परिषत् तया गेयस्य सुत्यस्य यस्य गन्धमादन-गिरेः शिरसः शिखरस्य भागे एकान्ते तिष्ठन् अलिनीलः अलिवत् अमरवत् नीलो मे-चकः क्रोधवशो नाम क्रोधवशनामा राक्षसलोकः कुवेरनलिनीलोभात् वैश्रवणपुष्करिणी-लोभात् तिष्ठन् अभात् शोभते स्म ॥

तं गन्धमादनं कमित्याह—

हारपदे व्याललताकलितः श्लिष्टः करेण देव्या ललता । यं प्रीततमोऽनुदिनं धूर्जिटिरधिवसित लङ्घिततमोऽनुदिनम् ॥ ६ ॥

हारपदे हारस्य पदं स्थानं तत्र अर्थात् कण्ठे व्याललताकलितो व्यालः सर्पः वासुिकः स एव लता हारलता तया किलतो युक्तः, तथा—ललता अमता देव्याः पार्वस्याः करेण हस्तेन श्लिष्टः आलिङ्गितः, तथा—प्रीततमोऽतिसंतुष्टो धूर्जिटिः शिवः यं गन्ध-मादनमनुदिनं प्रत्यहमधिवसित आश्रयित । यं कीदशम् । लङ्गिततमोनुदिनम् । लङ्गितं तमस्तमोगुणो मोहो वा यैस्ते लङ्गिततमसः तमोऽतीताः सात्विकास्तान् नुदित प्रेरयित अतिविविक्तत्वात् लङ्गिततमोनुत् तेषामिनः स्वामी तम् ॥

तं गन्धमादनं गिरिं कमित्याह—

वहित युवा यो वायुः कल्पाविध येन सान्ववायो वायुः । यत्राधिकपीनांसः पतिरप्यास्ते नभोरुधि कपीनां सः ॥ ७ ॥

यो वायुश्च युवा तरुण एव कल्पाविध आयुर्वहित । तथा येन कपीनां पितना हतु-मता वायुर्भरत्वान् सान्ववायः सवंशः प्रख्यातवंशोऽस्ति । तस्य मरुत्तनयत्वात् । स कपीनां वानराणां पितः हनुमानिष अतिप्रसिद्धो यत्र गिरौ आस्ते । कीदशः । अधिक-पीनांसः अधिकं पीनावंसौ स्कन्धौ यस्य स तादशः । यत्र कीदशे । नभोरिध नभ आ-काशं रुणिद्ध अत्युत्रतत्वात्तादशे ॥

तं गन्धमादनं कमिलाह—

लीनमृगीशावदरीसंघं सततोपगतदिगीशा बदरी।

यं विविधर्षिततारं राजयते तुङ्गशृङ्गधर्षिततारम् ॥ ८॥

हीनो मृगीणां शावः शावको यस्य तादक् दरीसंघः गुहावजो यस्य स तादशम्, तथा—तुङ्गश्रङ्गधषिततारम् तुङ्गानि यानि श्रङ्गाणि शिखराणि तैर्धिषताः पराभूता अ- र्थात् पिहिताः तारास्तारका येन स तादृशं यं गन्धमादनं वदरी वद्यीश्रमः अरमस्यथे राजयते मण्डयते । कीदृशी वदरी । सततोपगतदिगीशा सततमुपगता दिगीशा इ-न्द्राया अतिपावनत्वात् यत्र सा तादृशी । पुनः कीदृशी । विविधिषितता विविधा ये ऋषयो मुनयस्तैस्तता व्याप्ता ॥ चतुर्मिः कुलकम् ॥

तत्र शिवे दमहर्षी दधद्भिरम्यस्यमानवेदमहर्षी । मुनिभिरमेह तदोषे तैर्नरनारायणाश्रमे हतदोषे ॥ ९ ॥

तत्र गन्धमादनिगरौ अभ्यस्यमानवेदमहर्षो अभ्यस्यमानाः पाठ्यमानाः वेदाश्चत्वारः यैस्ते तादृशा महर्षयो यस्मिन् स तादृशे । तथा— हतदोषे हता दोषाः कायिकाद्या स्त्रयो येन स तादृशे । इह नरनारायणाश्रमे नरनारायणयोमेहतोराश्रमे वद्याश्रमे दम- हर्षो दमोऽन्तरिन्द्रयोपश्चमः हर्षः संतोषः तौ दधद्भिर्धारयद्भिर्मुनिभिः ऋषिभिः अमा सह तदा तस्मिन् काळे तैः पार्थेस्तत्र ऊषे ऊषितम् ॥

निपतितमादाय ततः कदाचिदार्तवमगोत्तमादायततः । सस्प्रहमगदत्तरसा पाञ्चाली भीममगदत्तरसा ॥ १०॥

कदाचित्काले आयततः आयतात् ततः अगोत्तमात् गन्धमादनात् आर्तवं पुष्पं सौ-गन्धिकाख्यं रक्तोत्पलविशेषम् अग्रे वक्ष्यमाणं भूमौ निपतितमादाय गृहीत्वा सस्पृहं सलोभमगदत्तरसा अगे पर्वते दत्तो रसः कौतुकं यया सा तादशी पाञ्चाली द्रौपदी तरसा शीग्रमेव व्यक्तं वा भीमं भीमसेनमगदजगाद ॥

द्रौपदी भीमं किमवोचिदलाह—

नहि पुष्पं नामेद्द्यमणीयतरं फलोपपन्ना मे दृक् । मारुतजानेयानि त्वयेद्दशान्यद्भुतानि जाने यानि ॥ ११ ॥

हे मारुतज वायुस्रत भीमसेन, नाम निश्चये ईहक् पुष्पं रमणीयतरमितरम्यं नहि भवति। अतश्च मे मम दक् दृष्टिः फलोपपना फलं जन्मफलं उपपन्ना प्राप्ता। महृष्ट्या खजन्मफलमस्य पुष्पस्य दर्शनेन प्राप्तमित्यर्थः । हे भीम, ईह्शानि एतत्तुल्यानि यानि अद्भुतानि वस्तूनि भूमौ सन्ति तानि त्वयैवानेयानि आनेतुं शक्यानि। नान्येनेति जाने॥

इति सरसं रम्भोरूवचनेन दशौ विवृत्य संरम्भोरू। स खल्ल गभीरगदावानभ्यपतद्वेगभागभीरगदावान् ॥ १२॥

इलानेन प्रकारेण सरसं सोत्कण्ठं रम्भोह्नवचनेन रम्भोर्वाः द्रौपद्या वचनेन संरम्भोह्न तहुपोद्वलनेन यः संरम्भस्तदुद्योगस्तेन पृथ्व्यो हशौ विवृत्य विस्तार्य खल्ल निश्चये गभीरा अतिमहती या गदा आयुधविशेषः तद्वान्, तथा—वेगभाक् जवभाक्, अभीः भयर-हितः सभीमः अगदावान् अगस्य गन्धमादनाख्यस्य दावा वनानि तान् अभ्यपतज्ञ जगाम । 'दवदावौ वनारण्यवही' इल्यमरः ॥ स<sup>्</sup>वने कुसुमान्यस्य प्रविचिन्वन्पर्वतस्य कुसुमान्यस्य । पथि बलवानरसत्वं दृशि विद्धानं दृद्शी वानरसत्त्वम् ॥ १३ ॥

कुसुमानि सौगन्धिकाख्यानि कुसुमान्यस्य को भूमो सुष्टु मान्यस्य पूज्यस्य अस्य गन्ध-मादनस्य वने प्रचिन्वन् मार्गयन् स भीमो वलवान् दिश नेत्रविषये अरसत्वमलसत्वं विद्धानं विशेषेण द्धानं वानरसत्त्वं वानरप्राणिनं हन्स्मन्तं पिथ मार्गे ददर्श । वानरस-त्वमित्यत्रैकव्यञ्जनत्वेऽपि यमकादौ न दोषः ॥

निद्रापरमध्वनि तं भीमः प्लवगं जगाद परमध्वनितम् । वानर पापापेहि प्रयच्छ मार्गं नं मे क्रपा पापे हि ॥ १४ ॥

अध्विन मार्गे निद्रापरं निद्रारतं प्रवगं वानरं भीमो जगाद। कथम् । परमध्विनितम् । परममुचैस्तरं ध्विनितं यस्मिन् कर्मणि तत् । किमिति जगादेखाह—हे पाप पा-पिष्ठ वानर त्वमपेहि दूरंगच्छ । मार्गे मे प्रयच्छ देहि । हि निश्चये पापे पापिनि जने कृपा मे मम नास्ति ॥

इति रिपुमानस्तेनः स्वयं प्रवगः प्रभर्त्स्यमानस्तेन । मन्दं बद्धा नेत्रद्वितयं निजगाद भैरवध्वानेऽत्र ॥ १९ ॥

रिपुमानस्तेनो रिपूणां यो मानो गर्वस्तस्य स्तेनः प्रसह्य हारकः स प्रवगो हनुमान् तेन भीमेन स्वयं प्रभत्स्यमानः प्रकर्षेण भत्स्यमानः सन् नेत्रद्वितयमक्षियुगलं मन्दमल-सं बद्धा तद्वीक्षणोत्तानं कृत्वा भैरवध्वाने अत्र भीमे सित निजगाद । वक्ष्यमाणमिति शेषः॥ हनुमान् भीमं किमवोचिदित्याह—

> अङ्ग महानिद्रोऽहं जरया च गैतो बहून्यहानि द्रोहम् । उद्भृतबालिध याहि क्षन्तव्यं मादृशेष्वबालिधया हि ॥ १६ ॥

अङ्ग भो भीम, महानिद्रो महती निद्रा यस्य स तादशोऽहं जरया च हेतुभूतया च द्रोहमतिशयेन हतबलत्वं बहूनि अहानि गतः । 'कालाभावाध्व—' इति द्वितीया । तत्त-स्मात्कारणात् अङ्ग हे भीम त्वं याहि । कथम् । उद्धृतबालिध उद्धृत उत्क्षिप्तो बालिधः पुच्छो यस्मिन् कर्मणि तत्तथा कृत्वा याहि गच्छ हि निश्चये । यतो वा अबालिधया न बाला मुग्धा धीर्यस्य सोऽबालधीरज्ञस्तेन पुरुषेण मादशेषु जरया प्रस्तेषु एतादगवस्थेषु क्षन्तव्यम् ॥

इति वीरः सत्त्वस्य श्रुत्वा वचनं वृकोदरः स त्वस्य । व्यतनुत दुर्बालस्य स्पर्शमकर्षच तावदुर्वालस्यः ॥ १७ ॥ इस्यनेन प्रकारेण । तु पक्षान्तरे । अस्य सत्त्वस्य प्राणिनो हनुमतो वचनं श्रुत्वा वीरः

१. 'कृतो' काइमीं ॰

स वृकोदरो भीमो हुर्वालस्य दुष्टास्तीक्ष्णा वाला रोमाणि यस्य स दुर्वालः पुच्छस्तस्य स्पर्शे व्यतनुत अकरोत् । तथा तं च पुच्छं तावदकषेत् उत्सारयामास । कीदशो भीमः । उर्वालस्यः उरु महत् आलस्यं यस्य स महद्वज्ञयेखर्थः । आदौ वामेन पाणिना तदीय-पुच्छमुत्सारयामासेखर्थः । तथा च वनपर्वणि हनुमद्भीमसमागमे — 'सावज्ञमथ वामेन स्मयाजप्राह पाणिना । न चाशकचालियतुं भीमः पुच्छं महाकपेः ॥' इति ॥

नास्य चचाल यदा हि स्थिरमग्रं दशमुखस्य चालयदाहि । सूचितभीमोहास्यस्तमेव शरणं जगाम भीमो हास्यः ॥ १८॥

दशमुखस्य रावणस्य च आलयदाहि आलयो गृहं लङ्का तद्दाहि अस्य पुच्छस्य स्थिरमग्नं हि निश्चये यदा न चचाल नाचलत् । तदा सूचितभीमोहास्यः सूचितौ मुखवणेन प्रकटीभूतौ भीमोहौ भीभयं च मोहः खेदेन मूर्छा च येन तत्तादशमास्यं मुखं यस्य
स तादशः सन् भीमः हास्यो लोकोपहास्योऽपि सन् तमेव हनुमन्तं शरणं जगाम ।
तथा च वनपर्वणि हनुमद्रीमसमागमे—'उचिक्षेप पुनर्दोभ्यामिन्द्रायुधिमवोच्छितम् ।
नोद्धर्तुमशकद्रीमो दोभ्यामिप महावलः ॥ उत्क्षिप्तभूविवृत्ताक्षः संहतभूकृटीमुखः । खिन्नगान्नोऽभवद्रीमो न चोद्धर्तुं शशाक ह। यलवानिष तु श्रीमां श्लाङ्गलोद्धरणाय सः । जानुभ्यामगमद्रीमस्तस्थौ त्रीडन्नधोमुखः । प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रवीत् । प्रसीद
किपशार्व्ल दुरुक्तं क्षम्यतां मम ॥' इस्यादि ॥

भीमः किपवरं गला शरणं किमवोचिदित्याह—

कपिवर मे तत्त्वेन ब्रूह्यात्मानं कृपासमेतत्त्वेन ।

भक्तिरसाद्क त्वा नमामि शरणं च यामि सादं गत्वा ॥ १९ ॥

हे कपिवर वानरश्रेष्ठ, हि निश्चये, कृपासमेतत्त्वेन दयावत्त्वेनोपलक्षितस्तत्त्वेन त-त्वतो मे मम आत्मानं खं ब्र्हि कथय। कस्त्वमसील्यर्थः। हे अङ्ग भोः कपिवर, अहं त्वा त्वां भक्तिरसादेकान्तचित्तत्या नमामि प्रणमामि। तथा सादं भवत्संविन्धपुच्छमात्रो-द्धरणाक्षमत्या एतादशं कष्टं च गत्वा त्वां शरणं च यामि॥

इत्थं मानोनेन श्रीन्त्वा भीमेन चोद्यमानोऽनेन ।

हनुमान्सामोदं स प्रोचे प्रणयात्प्रयुज्य सामोदंसः ॥ २० ॥

इत्थमनेन प्रकारेण भ्रान्त्वा भ्रमं प्राप्य मानोनेन मानो गर्वस्तेन ऊनस्तादशेन सता अनेन भीमेन चोद्यमानः प्रेर्यमाणः स हनुमान् प्रणयात् स्नेहेन साम सान्त्वं प्रयुज्य सामोदं सहर्षे प्रोचे उक्तः । कीदशः स हनुमान् । उदंसः उन्नसावंसौ स्कन्धौ यस्य स तादशः ॥

हनुमान् भीमं किमवोचिदत्याह—

मारुतसुत रामस्य प्रेष्यं विद्धि प्रियं च सुतरामस्य । मां हनुमन्तं नाम प्रवगं ध्यायन्तमुत्तमं तन्नाम ॥ २१ !!

१. 'भ्रात्रा' मूल०.

हे मारुतसुत वायुपुत्र भीम, त्वं मां हनुमन्तं नाम प्रवगं वानरं रामस्य श्रीरामच-न्द्रस्य प्रेष्यं भृत्यं विद्धि । अस्य च रामस्य प्रियं वत्सलं च मां विद्धि । कीदशं माम् । उत्तममतिपावनं तन्नाम श्रीरामनाम ध्यायन्तमहर्निशं चिन्तयन्तम् ॥

ह्नुमान् भीमं पुनः किमवोचदित्याह—

द्रष्टुमुदारामस्य प्रियां मया लङ्क्षितस्तदा रामस्य । चलकछोलो जलधी रिपुरपि समवैक्षि विषयलोलो जलधीः ॥२२॥

हे भीम, उदारामुदारशीलामस्य रामस्य प्रियां सीतां द्रष्टुं तदा तस्मिन् काले अतीते युगे जलियः समुद्रो मया लिह्नतः उत्प्रुत्योहिह्नतः । कीदशः । चलकल्लोलः चलाः केलेला महोमेयो यस्य । तथा मया विषय्लोलः विषयेषु इन्द्रियार्थेषु लोलः अतिचपलः । तथा जलियाः लडियोः लडियोः परिल्लिय तादश्युदारशीलायामि सीतायां दुष्ट- बुद्धा श्रमणात् जडबुद्धी रिपुरिष रावणोऽिष समवेक्षि सम्यक् अवैक्षि परीक्षितः ॥

इति वातापत्येन प्रोक्तं वचनं निशम्य तापत्येन ।

सं नियतमायतबाहो धन्योऽहं योऽलमधिगमाय तवाहो ॥ २३॥ इस्यनेन प्रकारेण वातापत्येन वायुस्रतेन हनुमता प्रोक्तं वचनं निशम्य श्रुत्वा तापत्येन तापत्यवंशजेन भीमेन उक्तम् । तं प्रतीति शेषः । किमित्युक्तम् । हे आयतबाहो आयतौ युगदीषौ बाहू यस्य स तस्य संबोधनम्, अहो आश्रये सोऽहं नियतं निश्चयेन धन्योऽस्मि । सोऽहं क इस्याह—योऽहं तव तत्समये प्रवेनोल्लिक्षतसमुद्रस्यापि तव अधिगमाय प्राह्ये समक्षमित्यर्थः । अलं समर्थोऽस्मि । तदहं नियतं धन्योऽस्मीत्यर्थः ॥

भीमो हनुमन्तं किमवोचिदित्याह-

तुलितसमग्रजन त्वा किंचिद्याचामि सरसमग्रज नत्वा । द्रष्टुं हन्त तवाहं स्पृह्येऽर्णवतारिविग्रहं ततवाहम् ॥ २४ ॥

तुलिता वीर्येण परीक्षिताः समग्रा जनाः येन तस्य संबोधनम् हे तुलितसमग्रजन, हे अग्रज हे ज्येष्ठभ्रातः हनुमन्, अहं सरसं सहंधे नत्वा प्रणम्य त्वा त्वां किंचिद्या-चामि प्रार्थये। हन्त हर्षे। ततवाहं ववयोरैक्यात्। तते विस्तृते बाहे भुजे यस्य स तं ताहशं तव अर्णवतारिविग्रहं अर्णवतारी चासौ विग्रहः कायश्च तं द्रष्टुं स्पृहये इच्छामि। कायं खकीयं मम दर्शय येन त्वं समुद्रं तीर्णोऽसि इत्यर्थः॥

श्रुत्वा तदनुजगदितं तेन दधानेन धाम तदनु जगदितम् । खमरोधि कपीनेन स्फुरता दंष्ट्राङ्करैरधिकपीनेन ॥ २५ ॥

तद्नु तदनन्तरं तत् तादक् अनुजगदितमनुजस्य किनष्टसः भ्रातुर्भीमस्य गदितं व-चनं श्रुत्वा जगत् सकलं जगत् इतं गतं धाम तेजो दधानेन कपीनेन कपीनां वानरा-

१. 'निगदित' मूल ..

णामिनः खामी । तेन वानरेन्द्रेण हनुमता खमाकाशमरोधि रुद्धम् । कीदशेन । दंष्ट्राङ्क-रैर्देष्ट्राणामङ्कराणि तैः स्फुरता । तथा—अधिकपीनेन अतिमांसलेन ॥

तद्वपुरनलसमस्य प्रेक्ष्य प्रवगाधिभर्तुरनलसमस्य ।

मीलितनेत्रस्ततया समजिन भीमो महावने त्रस्ततया ॥ २६ ॥

अनलसमस्य तेजसा अग्नितुल्यस्य अस्य प्रवगाधिभर्तुः वानरेन्द्रस्य हनुमतः तत् अनलसं महोद्यमयुक्तं वपुः प्रेक्ष्य महावने महति वने स्थितो भीमस्ततया विस्तृतया त्रस्ततया कातरतया मीलितनेत्रः संकुचितनेत्रः समजनि । द्रष्टुं नाशकदित्यर्थः ॥

तिसानभीमे चिकते हनुमान्वदने च तस्य भीमेचिकते।

संहृतिमतनुत तस्य खस्य शरीरस्य तूर्णमतनुततस्य ॥ २० ॥
तस्मिन्भीमे निजानुजे चिकते तत् दृष्ट्वा त्रस्ते सित, तथा तस्य च श्रातुः निजस्य
वदने मुखे भीमेचिकते भिया भयेन मेचिकते श्यामिलते च जाते सित हनुमान् अतनुत तस्य अतनुकृत्वा ततस्य विस्तृतस्य तादशस्य खस्य शरीरस्य संहृतिं निवर्तनं तूर्णे
यथा स्यात्त्रया श्रातृस्नेहेन शीष्रमेव अतनुत चकार ॥

प्रकृतं भीमसेनोद्योगं पुनरिप वर्णयन्नाह—

तदनु पुनः सूनमदः प्रविचेतुं वायुनन्दनः सूनमदः । प्रेक्ष्य वरो हानुमतं वपुरमुना मार्गमारुरोहानुमतम् ॥ २८ ॥

तद्नु तदनन्तरं हानुमतं हनुमत इदं हानुमतं वपुः प्रेक्ष्य दृष्ट्या सूनमदः सुतरामूनो मदो गर्वो यस्य स तादक् वायुनन्दनो भीमः पुनरदः एतत् सूनं कुसुमं सौगन्धिकं द्रौपदीस्पृहणीयं प्रविचेतुं मार्गियतुं वर उत्कृष्टः असुना हनुमता भ्रात्रा अनुमतमङ्गीकृ-तम्। संदर्शितमिति यावत्। मार्गे पन्थानमाहरोह।।

तेन तथोपर्यस्य भ्रमता शैलस्य दशमथो पर्यस्य । तत्प्रापे देवसरस्त्रिदशैरपि यत्र न प्रपेदेऽवसरः ॥ २९ ॥

तेन भीमसेनेन अथो अनन्तरं दशं दृष्टि पर्यस्य परितः क्षित्वा अस्य शैलस्य गन्ध-मादनस्य उपरि भ्रमता तत् देवसरः कैलासशिखरसमीपे कुवेरस्य पुष्करिणी कनकपु-ष्करवती प्रापे लब्धा । तद्देवसरः किमित्याह—यत्र त्रिदशैरपि देवैरपि अवसरो बारो न प्रतिपेदे लब्धः । राक्षसाभिरक्षितत्वात्तस्याः पुष्करिण्याः ॥

तद्देवसर: किमित्याह—

कियतेऽमलकेरोन स्त्रीणां संघेन सार्धमलकेरोन ।
सेवा यत्तोयस्य कोर्धवरागणश्च यत्तो यस्य ॥ ३०॥
अलकेरोन अलकाया नगर्या ईशः खामी तेन वैश्रवणेन कर्त्रा अमलकेरोन अच्छिचिन

१. 'कोधवशगणोवने च यत्तो' मूल०.

कुरेण स्त्रीणां संघेन समूहेन सह यत्तोयस्य यस्य देवसरसस्तोयं तस्य सेवा प्रत्यहं कियते । यस्य देवसरसः । रक्षणे इति शेषः । यत्तः सयतः क्रोधवशगणः क्रोधवशाख्यो राक्षसलोकः ॥

तत्र स दिलततममलं सौगन्धिकमप्यपश्यदिलततममलम् । विपुले सरिस ततोऽयं पवनतनूजः पपात सरिसततोयम् ॥ ३१ ॥

स भीमः अलिततम् अलिभिः सौगन्ध्यागतैस्ततं व्याप्तम् अलमस्यर्थममलं निर्मलं दिलिततमं सौगन्धिकं रक्तोत्पलिविशेषम् । जातावेकवचनम् । सौगन्धिकानीत्यर्थः । तत्र सरिस अपश्यत् । ततोऽनन्तरं स पवनतन् जो भीमः तत्र सरिस पपात तदवचयार्थं शीघ्रं तत्रापतिदस्यर्थः । कथं सरिसततोयं सह रिसतेन शब्देन वर्तते यत्तादशं तोयं यिसन् कर्मणि तथा शीघ्रं तदवगाहनेन सशब्दतोयं तत्र पपातेत्थर्थः ॥

वेगेन गदावन्तं निपतन्तं सरिस विधुतनगदावं तम् । तिष्ठन्तो वाप्यवने रुरुधुर्यक्षाः समन्ततो वाप्य वने ॥ ३२ ॥

वने कानने वाप्यवने वाप्याः पुष्करिण्याः कुवेरसंबिन्धन्याः अवने रक्षणे तिव्रिमित्तं तिष्ठन्तो यक्षाः देवयोनयः वेगेन विधुतनगदावं विधुतो नगः पर्वतः वनानि च येन स तादृशम् । गदावन्तं सगदं तं भीमं सरिस तत्र वेगेन निपतन्तमवाप्य प्राप्य समन्ततः परितो रुरुष्टः । पुष्पावचयनिषेधार्थमित्यर्थः ॥

द्विषतो निध्याय ततः सरसः घोत्तीर्य सिललिनिध्यायततः । भीमो हेमाङ्गदया चूर्णीचके चम्मिहेमां गदया ॥ ३३॥

ततोऽनन्तरं भीमो द्विषतः शत्रून् तान् निध्याय संचिन्त्य सिल्लिनिध्यायततः सिल्लिनिधिवत् आयतात् सरसः सकाशात् प्रोत्तीर्य प्रकर्षेण उत्तीर्य हेमाङ्गदया हेममया अङ्गदा वन्धनिवशेषा यस्याः सा तादश्या गदया इह सरिस इमां चम् प्रकृतत्वाद्यक्षाणां चूर्णीचकार चूर्णीचके चूर्णीमेव चकार ॥

ताश्चासावनवाप्याः सुमनस उद्भृत्य रंहसा वनवाप्याः । तुङ्गतमादनवनतः प्रियान्तिकमवाप गन्धमादनवनतः ॥ ३४॥

असौ भीमोऽनवाप्याः मनुष्येर्दुर्लभाः वनवाप्याः कुवेरवनपुष्करिण्याः ताश्च सुमनसः तानि सौगन्धिकपुष्पाणि रहसा वेगेनोकृत्य उच्चित्य तुङ्गतमात् अतितुङ्गात् गन्धमादनतः पर्वतात् प्रियान्तिकमवाप । कीहशो भीमः । अनवनतः न अवनतः । कदापि न प्रणत इत्यर्थः ॥

प्रवभासे नीतेन खशिरः कुसुमेन याज्ञसेनी तेन । तस्या नगरमितायाः पीतिर्जेज्ञे पुरेव नगरमितायाः ॥ ३५ ॥ याज्ञसेनी द्रौपदी खं शिरः नीतेन प्रापितेन। कर्णावतंसीकृतेनेत्यर्थः। तेन कुसुमेन सौ-गिन्धकेन प्रवसासे प्रकर्षेण रेजे। तस्याश्व द्रौपद्या नगरमितायाः नगे गन्धमादने रिमता सहर्षा तस्याः प्रीतिर्हर्षः जज्ञे उत्पन्ना। किंविशिष्टाया इव तस्याः। पुरा पूर्वे वनवा-सादावेव नगरं पुरिमतायाः गताया इव। तेन कुसुमिवशेषेण शिरिस धृतेन खनगरे स्थितिमिवात्मानं महदैश्वर्ययुक्तं मेने इत्यर्थः॥

अथ तटमापूरयतः श्वेतस्य नगस्य गगनमापू रयतः । ते सोदर्याः श्रमतः परिरक्षन्तो मुनीन्वदर्याश्रमतः ॥ ३६ ॥

अधानन्तरं ते सोदर्याः युधिष्ठिराद्याश्चत्वारो भ्रातरः वदर्याश्रमतः वदर्याश्रमाद्गत्वा गगनमाकाशमापूरयतः आपूरकस्य श्वेतस्य श्वेताख्यस्य नगस्य तटं तीरं रयतो वेगेन आपुः प्राप्तवन्तः । कीदशास्ते । श्रमतः श्रमेण यत्नेन मुनीन्परिरक्षन्तः पालयन्तः । निजासुवत्सकष्टं मुनीन्पालयन्त इत्यर्थः ॥

> विपुलतरूपेतस्य प्रान्ते प्रापुर्मनोज्ञरूपे तस्य । सूचितभाविजयेन प्रभया योगं नर्रिभा विजयेन ॥ ३७ ॥

ते नर्षभा युधिष्ठिराद्याश्वत्वारः विपुलतरूपेतस्य विस्तृतवृक्षविराजितस्य श्वेतपर्व-तस्य तस्य मनोज्ञरूपे रम्यतरे प्रान्ते तटे विजयेन अर्जुनेन भ्रात्रा योगं प्रापुः । त्रिदि-वादिन्द्रप्रसादाधिगतास्त्रविद्यामवाप्यागतः । सहर्षोऽर्जुनस्तत्रेव तेषां मिलित इस्पर्थः । कथंभूतेन विजयेन अर्जुनेन । सूचितभाविजयेन सूचितः प्रकटीकृतः भावी जयो यस्य तादशेन । कया । प्रभया । प्रसन्नमुखरागेणेत्यर्थः ।।

> विनिवृत्ताः श्वेतस्य प्रस्थात्तेऽभ्यागते सिताश्वे तस्य । अधिगतसद्योगस्य प्रान्तमगुर्यामुनस्य सद्योऽगस्य ॥ ३८॥

ते युधिष्टिराद्याश्चत्वारः सिताश्वेऽर्जुनेऽभ्यागते मिलिते सति श्वेतस्य श्वेतपर्वतस्य प्रस्थात्सानोः सकाशात् सद्यस्तत्क्षणं यामुनस्य यामुनाख्यस्य अगस्य पर्वतस्य प्रान्तं स-विधमगुः ययुः । कीदशस्य यामुनस्यागस्य । अधिगतसद्योगस्य अधिगतः सतां सज्जननानां योगो येन स तादशस्य ॥

तत्र हरगुहाभोगे तन्वन्मृगयां मनोहरगुहाभोगे । अतिरभसेनोत्राहिप्रवरेणोपेत्य भीमसेनोऽग्राहि ॥ ३९ ॥

मनोहरगुहाभोगे मनोहरो रम्यः गुहाणां दरीणामाभोगो विस्तारो यस्य स तादशे तत्र अगे यामुनाख्ये मृगयामाखेटकं तन्वन् कुर्वन् भीमसेनः अतिरभसेन अतिसाहस-युक्तेन । उप्राहिप्रवरेण उप्रो योऽहिप्रवरः अजगरः तेन उपेत्य आगत्य भीमसेनो-ऽमाहि गृहीतः । एतदाख्यानं वनपर्वणि आजगरे प्राक्तनवृत्तान्तपूर्वं सर्वमूह्यम् ॥ प्राप्य कृती तमहिं स प्रैश्नोत्तरैर्विधाय मुदितमहिं सः। अकरोदहितान्तस्य भातुर्मीक्षं महीभृदहितान्तस्य॥ ४०॥

स महीभृत् राजा युधिष्ठिरः कृती विद्वान् तमिहमजगरं प्रश्नोत्तरेर्भुदितं संतुष्टं वि-धाय अहितान्तस्य अहिना महासर्पण तान्तस्य गृहीत्वा खेदितस्य भ्रातुर्मोक्षमकरोत् । निजभातरं भीमं मोचयामासेस्यर्थः । कीदशस्य भ्रातुः । अहितान्तस्य अहितानामन्तो नाशः यसात्स तादशस्य । महीभृत् कीदशः । अहिंसः हिंसारहितः प्रशान्तः । अत्र च यो महाहिः स नहुषो नाम राजा शापभ्रष्टो भूत्वा सर्पतां गतः, येन भीमसेनो गृहीतोऽभूत् । तथा च वनपर्वणि आजगरे युधिष्ठिरं प्रति सर्पवाक्यम्—'प्रश्नातु-चरितांस्तु त्वं व्याकरिष्यसि चेन्मम । अथ पश्चाद्विमोक्ष्यामि भ्रातरं ते वृकोदरम् ॥' इत्यादि सर्वे तत एवोह्यम् । ग्रन्थविस्तरभयात्र लिखितम् ॥

> सज्जनरसदं तेन भ्रात्रा सह धर्मसूनुरसदन्तेन । पुनरेव प्राप सरः स द्वैतवनं कृतादिवप्रापसरः ॥ ४१ ॥

कृतादिवप्रापसरः कृत आदिवप्रात् प्रथमाश्रितयामुननगतटान् अपसरो यानं निज-भ्रातृमोक्षार्थे येन सैतादशः धर्मसूनुः युधिष्ठिरः तेन भ्रात्रा भीमेन सह पुनरेव द्वैतवनं सरः द्वैतवनाख्यं सरः प्राप । कीदशम् । सजनेभ्यो हर्षप्रदम् । तेन भ्रात्रा कीदशेन । असदन्तेन असतामन्तो नाशस्तत्स्वरूपेण ॥

> तत्र तदा पार्थेम्यः स्वां दर्शयितुं श्रियं मुदापार्थेम्यः । द्विपैघटया त्रातेन व्यधायि रिपुणाथ घोषयात्रा तेन ॥ ४२ ॥

तत्र च द्वैतवने मुदा हर्षेण अपार्थेम्यः रहितेभ्यः वनवासाश्रयणात् पार्थेभ्यः युधिष्ठिरादिभ्यः तदा तत्कालं खां श्रियं दर्शयितुं द्विपघटया हस्तिघटया त्रातेन रिक्षितेन तेन प्रसिद्धेन रिपुणा दुर्योधनेन घोषयात्रा मृगयापदेशेन व्यधायि कृता । नानाविधेषु देशेषु रम्या ये घोषास्तेषु यात्रा । तत्र वनपर्वणि घोषयात्रायाम्—'तं नि-र्यान्तं महाबाहुं द्रष्टुं द्वैतवनं सरः । पौराश्चानुययुः सर्वे सहदारा वनं गताः । अष्टौ रथ-सहस्राणि त्रीणि नागायुतानि च। पत्तयः शतसाहस्रा हयाश्च नवतिः शतम् ॥' इत्यादि ॥

सोऽथ सदारावरजः संप्राप वनं यदा सदारावरजः।

सिलले सरसो दारैर्गन्धर्वः कीडित स सरसोदारैः ॥ ४३ ॥

अथानन्तरं सदारावरजः सहदारै राज्ञीभिः अवरजैश्व दुःशासनादिभिः वर्तते यः स तादक् स दुर्योधनः यदा वनं संप्राप । कथं कृत्वा । सदारावरजः सन् आरावः हस्त्य-

<sup>9. &#</sup>x27;कृत्वा प्रश्नोत्तरैः प्रतीतमिहंसः' मूल ०. २. ''आदिवप्र आदिपिता खगोत्रमहत्तरो नहुषस्तस्य कृतोऽपसरोऽपसरणं सर्पदेहान्मोक्षो येन सः। 'वप्रः पितंरि केदारे वप्रः प्राकाररोधसोः' इति रुद्रः'' इति मूलपुस्तकटिप्पणी. ३. 'नृप' मूल ०.

श्वादीनां [यत्र तादशं] सच रजः सैन्योत्थं यस्मिन् कर्मणि तथा। यदैव स वनं प्राप, तदैव गन्धर्वः गन्धर्वराजश्वित्रसेनाख्यः गन्धर्वचम्यूत्रतो यः सुरपितना वनवासेनातिखेदितानां पार्थानां रक्षणार्थं तत्र द्वैतवने प्रहितोऽभूत् स एव गन्धर्वश्वित्रसेनः सरसोदारेः सह रसेन शृङ्गरादिना कौतुकेन वा वर्तन्ते ये ते सरसाः तादशश्व उदाराश्व तैस्तादशैर्दारे राज्ञीभिः सह सरसः द्वैतवनाख्यस्य सिळेळे कीडित स्म चिकीड ॥

स कुरूंस्तानभ्यर्णस्थायिकलत्रः समागतानभ्यर्णः । नवधनवद्गुरुरोधः स्थगयन्निषुवर्षणेन वल्गु रुरोध ॥ ४४ ॥

स चित्रसेनो गन्धर्वराजः अभ्यर्णस्थायिकलत्रः अभ्यर्णः अर्णसः सरस्तोयस्य समीपे अभ्यर्णः स्थायिकलत्रः स्थायिदारः । तथा अभ्यर्णः निकटवर्ती इषुवर्षणेन शरवृष्ट्या गुरु महद्रोध आकाशं नवधनवत् नवः सजलो मेघः तद्वत् नवमेघवत् स्थगयन् पिद्धत् तान् समागतान् कुरून् वल्गु वामं कृत्वा हरोध ॥

अथ रमसेनोदीणं कणं विद्राव्य चित्रसेनो दीर्णम् । प्रथयन्कौ रवमनयन्निवध्य गगनं क्षणेन कौरवमनयम् ॥ ४५ ॥

अथानन्तरं चित्रसेनो गन्धर्वराट् रभसेन साहसेन उदीर्णमुद्धटं कर्ण राधेयं दीर्ण त्रुटितं विद्राव्य को भूमो रवं शब्दं प्रथयन् विस्तारयन् क्षणेन अनयं नीतिरहितं कौरवं दुर्योधनं निवध्य बद्धा गगनमाकाशमनयत् ॥

विद्धिद्विप्रभुवि पदं पार्थः श्रुत्वा स कौरवप्रभुविपदम् । युद्धा परमारिभ्यः सुयोधनममोचयत्स परमारिभ्यः ॥ ४६ ॥

विप्रभुवि ब्राह्मणस्थाने पदं विद्धिद्विशेषेण दधत् रक्षन् । वनवासव्रतेनेत्यर्थः । स पार्थः अर्जुनः कौरवप्रभुविपदं कौरवप्रभोः दुर्योधनस्य विपदं तादशीं गन्धर्वप्रभुणा बद्धा बलात्तद्गगननयनस्वरूपां श्रुत्वा तैर्गन्धर्वैः सह युद्धा परमारिभ्यः परान् शत्रृत् मारयन्ति ये ते परमारिणः तादशेभ्यः परमारिभ्यः परमा उत्कृष्टा देवयोनित्वाद्ये अ-रयः गन्धर्वास्तेभ्यः सुयोधनं दुर्योधनममोचयत् ॥

त्रीडाद्विततानमनः स च गच्छन्ननशनाय विततान मनः। अथ सर्वस्वापेतं न्यवेदयन्नमरशत्रवः स्वापे तम्॥ ४७॥

स च दुर्योधनः त्रीडात् शत्रुभिः पार्थैः विहितस्वमोचनोत्थात् विततानमनः वित-तमानमनं स्त्रीभावो यस्य तादृशो गच्छन् अनशनाय अनशनव्रताय मनो विततान। निर्विणीभूय मनोऽनशने चके इस्पर्थः । अथानन्तरं सर्वस्वापेतं निर्वेदेन सर्वस्वाद-पेतम् मनसातं दुर्योधनममरशत्रवो दैस्याः स्वापे स्वप्नविषये तं न्यवेदयन् बोधयन्ति स्म ॥

१. 'द्रप्रभुवि' मूल०.

दैलास्तं खप्ने किमबोधयित्रलाह—

पामुहि मानाशयतां श्रद्धां राज्ये नरेन्द्र मा नाशय ताम् ।

तव हि सहायाः स्यामः स्वयं रणं च त्वया सहायास्यामः ॥४८॥ हे राजन् दुर्योधन, मानाशयतां मानः आशये यस्य स मानाशयः मानी तद्भावं प्राप्तुहि । हे नरेन्द्र, तां प्रसिद्धां श्रद्धां भिक्तं राज्ये राज्यविषये मा नाशय । श्रद्धां तत्र कुरु इत्यर्थः । हि निश्चये तव वयं सहायाः स्यामः त्वया सह स्वयं रणं च आयास्यामः आगिमिच्यामः ॥

इति सुरसे नाकलये निगदित संसक्तमानसेनाकलये। स्नेहादसुरसमूहे पुनरमुना हृदयमुद्यदसुरसमूहे॥ ४९॥

इत्यनेन प्रकारेण सुरसे शोभनरसे नाकलये आकाशस्ये असुरसमूहे स्नेहाद्वेतोः सं-सक्तमानसेनाकलये संसक्तो घनो मानो यस्याः सा तादशी चासौ सेना तस्याः कलये युद्धाय स्वप्ने निगदित शासित सित अमुना दुर्योधनेन पुनरिप हृदयमुद्यदसुरसमु-द्यन् निर्वेदत्यागेन उदयन् असुरसः प्राणधारणरसो येन तत् तादशमूहे दृष्टे ॥

तदनु करिपुरायातः सुयोधनस्त्यक्तनाकरिपुरायातः । मानसमापद्यज्ञं दधक्ततः पौण्डरीकमापद्यज्ञम् ॥ ५० ॥

तदनु तदनन्तरं त्यक्ताः स्वप्नदृष्टनष्टत्वात् त्यक्ता नाकरिपवो दैत्या येन स तादक् सुयोधनः करिपुरायातो हस्तिनापुरायातः सन् आपदि आपत्काले अज्ञं मूढं मानसं मनो दधत् पौण्डरीकं पौण्डरीकनाम यज्ञमापत् प्राप ॥

तसादवलेऽपेते शौरिः पार्थाश्च विदलदवलेपे ते।

काम्यकमापन्नार्या युक्ताः शक्त्या नितान्तमापन्नार्याः ॥ ५१ ॥

तस्मात् स्थानाट् विदलद्वलेपे विदलन्भज्यमानोऽवलेपो गर्वो यस्य स तादशे। तथा—अबले बलरहिते। रिपाविति शेषः। रिपो दुर्योधने अपेते चलिते सति शोरिः श्रीकृ• ब्लास्तद्शीनागतः पार्थाश्च युधिष्ठिराद्या नार्या द्रौपद्यायुक्तः, तथा नितान्तं सततं शक्तया आपन्नाः शरणं प्राप्ता अर्थाः साधवो येषां ते तादशाः काम्यकं नाम वनमापत् प्रापुः॥

तत्र सदारावेषु अमत्सु मृगयाकृते सदारावेषु । उटजमवापापायस्थितमेषां सैन्धवो युवा पापाय ॥ ५२ ॥

सह दारुणा देवदार्वादिना वर्तते यत्तत् सदारु तस्मिन्सदारौ तत्र काम्यके वने मृग-याकृते मृगयार्थे सदारावेषु सन् आरावः सिंहनादो येषु ते तादशेषु एषु पार्थेषु भ्रमत्सु सत्सु अपायस्थितमपाये भाविनि सैन्धवस्य विनाशे स्थितमेषां पार्थानामुटजं पर्णशालां पापाय पापार्थ द्रौपदीं प्रति दुष्टदृष्ट्यर्थे सैन्धवो युवा सिन्धदेशाधिपो जयद्रथो-ऽवाप प्राप ॥

#### काव्यमाला।

स द्रुपदस्य सुतां तां ददर्श चकमे च भयमुदस्य सुतान्ताम् । भर्ता सौवीराणां हृत्वा च गतः प्रियामसौ वीराणाम् ॥ ५३॥

स जयद्रथः तां द्वपदस्य राज्ञः सुतां द्रोपदीं ददर्श । सुतान्तां सुष्टु वनवासेन तान्तां खिन्नां तां द्रोपदीं भयसुदस्य निर्भयीभूत्वा चकमे स्पृहयांचकार । असौ सोवीराणां जनपदिवशेषाणां भर्ता जयद्रथो वीराणां पञ्चमहावीराणां पार्थानां प्रियां द्रोपदीं हत्वा च गतः ॥

तमनुससारासन्तं भीमो जगृहे च शिरसि सारासं तम् । अशनैरपीतस्य व्यधित शिखाः पञ्च च क्षुरपी तस्य ॥ ५४ ॥

भीमो भीमसेनस्तमसन्तं दुष्टं जयद्रथमनुससार अन्वधावत् । सारासं सह आरासेन हुङ्कारेण । राष्ट्र शब्दे । वर्तते यस्मिन् कर्मणि तथा तं जयद्रथं शिरसि च अर्थात् जूटे जग्रहे । अशनेरमन्दम् । अप्रीतस्य व्यथितस्य तस्य च जयद्रथस्य पञ्च शिखाः जूटे जग्रानिषये क्षुरप्री अर्धचन्द्रवाणयुतः सन् व्यधित चक्रे । तद्रपमानार्थमित्यर्थः । यतो युधिष्ठिरवचनेन जीवनेव मोचितो भीमसेनेन । तथा च वनपर्वणि द्रौपदीप्रमाथे—'एव-मुक्ता स जूटस्य पञ्च चक्रे वृकोद्रः। अर्थचन्द्रेण वाणेन किंचिदब्रुवतस्तदा ॥' इत्यादि ॥

विकृताकारं भीतं सैन्धवमवबध्य स कटकारम्भी तम्। रणरणकाशमनेषी द्रौपद्या नरपतेः सकाशमनेषीत् ॥ ५५ ॥

स भीमस्तं सैन्धवं सिन्धुदेशाधिपं जयद्रथं भीतं त्रस्तं तथा भूमौ निपात्य पादप्रहा-राग्नुत्थरजोऽवगुण्ठनधूसरकेशत्वादिना विकृताकारमवबध्य बद्धा द्रौपद्या रणरणकाशम-नैषी रणरणकः अरतिः बलात्कारेण रथमारोप्य सैन्धवेन हरणात् या अरतिः तस्या आ समन्तात् शमनमीष्टे इति तादक् नरपतेर्युधिष्ठिरस्य सकाशं सविधमनैषीत् निनाय ॥

तं कृतदुःसहजायाश्रममपि भर्तारमितमृदुः सहजायाः । सैन्धवमनुनयमानः पाण्डुतनूजो मुमोच मनुनयमानः ॥ ५६ ॥

पाण्डुतन् जो युधिष्ठिरः कृतदुःसहजायाश्रममि कृतो दुःसहो जायाया द्रौपद्याः श्रमः प्रसद्य रथमारोप्य हरणायेन स तादशमिप अपराधिनं सहजाया भिगन्याः दुःश-लायाः धृतराष्ट्र्युतायाः भर्तारं पित तं सैन्धवं जयद्रथमनुनयमानः सान्त्वयमानः तं मुमोच । पाण्डुसुतः कीदशः । अतिमृदुः सात्त्विकप्रकृतिः । पुनश्च कीदशः । मनुनय-मानः मनोर्वशादिराजस्येव नयो मानश्च यस्य स तादशः । तथा च वनपर्वणि द्रौ-पदीप्रमाथे भीमं प्रति युधिष्ठिरवाक्यम्—'न हन्तव्यो महाबाहो दुरात्मापि हि सै-न्धवः । दुःशलामिष संसमृत्य गान्धारीं च यशस्त्वनीम् ॥' इति ॥

१. 'सरसि' मूल.

सोऽपि विभा वैरस्य सारणात्पार्थेर्महानुभावैरस्य । अभजत कृतिमानीशं को लभते द्विषति दैन्यकृति मानी शम् ५७

सोऽपि जयद्रथोऽपि महानुभावैः पार्थैः सह वैरस्य स्मरणात् विभाः विगता भा दी-प्तिर्यस्य स तादशः, कृतिमान् कृतिः श्रुभकर्म तद्वान् ईशं श्रीशंभुमभजत । तपसेत्य-थैः। एतत्संवादायार्थान्तरन्यासमाह—द्विषति शत्रौ दैन्यकृति दैन्योत्पादके सित को मानी मानयुक्तः पुरुषः शं कल्याणं लभते। न कोऽपीत्यर्थः॥

### अपि वनमाराधीमान्रोद्धं पार्थान्युरोत्तमाराधीमान् ।

निजपुरमुत्सवि विश्वानसुहृदश्च ह्रादयनसमुत्स विविश्वान् ॥ ५८ ॥

स जयद्रथः इमान् पार्थान् पत्र रोद्धं सुरोत्तमाराधी सुरोत्तमं श्रीशंसुमाराध्यति तादक् वनं काननमपि आर ययो । 'ऋगतो' इत्यस्माद्धातोर्छिटि रूपम् । किंभूतः सः । अधीमान् बुद्धिहीनः सः । यतोऽर्जुनः स्वयं रुद्धां(इन्द्रां)शः स कथं तेन जेयः स्यादि-ति । तथा च वनपर्वणि द्रौपदीप्रमाथे—'समस्तान् सरथान् पत्र जयेयं युधि पाण्ड-वान् । इति राजाव्रवीदेवं नेति देवस्तमव्रवीत् ॥ अवध्यांश्वापि वध्यांश्व धारियध्यसि तान्युधि । ऋतेऽर्जुनं महाबाहुं देवरिपि दुरुत्सहम् ॥' इति । निजपुरमिति । स जयद्रथः समुत् सह मुदा वर्तते स तादक् विश्वान् सर्वान् सहस्रश्वाहादयन् सुखयन् उत्सवि महोत्सवयुक्तं निजपुरं खनगरं विविश्वान् प्रवेष्ठुकामोऽभूत् । विविश्वान् इति 'विश्व प्रवेशने' इत्यस्माद्धातोः कसुप्रत्यये रूपम् ॥

## तसिन्नाश्वपयाते चम्वा सह निहतकेतनाश्वपया ते । विपिनमनररम्यं तद्दैतवनमुपेत्य पुनररम्यन्त ॥ ५९ ॥

निहतकेतनाश्वपया निहतानि केतनानि ध्वजाः निहता अश्वपाः सादिनश्च यस्यां सा तादृश्या चम्वा पृतनया सह तस्मिन् जयद्रथे आशु शीघ्रमपयाते प्रचिति सित अन्तर्रमयं तत् अनरैर्गन्धर्विकंनरादिभिः रम्यं तत् द्वैतवनमुपेत्य पुनस्ते पाण्डवा अरम्यन्त ॥

तेषां पार्थानां सद्रौपदीकानां वनवासोपसंहारं वर्णयनाह—

इति स महानावसतां वनमेषां तिष्ठतां च हानावसताम् । शनकैरागमदन्तं समयो नमतां च जनमरागमदं तम् ॥ ६० ॥

इत्यनेन प्रकारेण वनं काननमावसतामाश्रयताम्, तथा असतां दुष्टिचित्तानां च हानौ दमने तिष्ठताम्, तथा तं प्रसिद्धमरागमदमविद्यमानो रागो विषयेष्वासिक्तः, मदो गर्वश्र यस्य स तादशं जनं साधुजनं नमतां प्रणमतां च शनकैः शनैः शनैः स महान् समयः यः खदायादैः सह द्यूते वनवाससमयः कृतोऽभृत् स समयः अन्तमागमत् आजगाम ॥ दृष्ट्वा सत्येनसि तान्पार्थान्श्वमिणश्च रिपुषु सत्येन सितान् । मुदमधिकामायासीद्धर्मस्तेषां रतश्च कामायासीत् ॥ ६१ ॥

सत्येन सत्यवचसा सितान् बद्धान् । 'षो(?) तन्करणे' वैन्यने च धातुः । तथा ए-निस पापे सत्यिप क्षामिणः क्षान्तियुतान् पार्थान् दृष्ट्रा धर्मः आद्यः पुरुषार्थः तान् प्रति अधिकां मुदं तुष्टिमायासीत् । तेषां पार्थानां कामाय अभिलाषाय रतश्चासीत् एतदिष्र-मश्चोके प्रकटयति ॥

स विचारी क्षान्तेषु प्रयोक्तकामः प्रभुः परीक्षां तेषु ।

अहरत सारङ्गत्वाद्विजस्य भाण्डं मुदः प्रसारं गत्वा ॥ ६२ ॥

स धर्मः प्रथमः पुरुषार्थः प्रभुः विचारी सदसद्विचारज्ञः क्षान्तेषु क्षमावत्सु तेषु पार्थेषु परीक्षां खिवषये श्रद्धां प्रयोक्तिकामः ज्ञातुकामः मुदो हर्षस्य प्रसारं विस्तारं गत्वा हृष्टीभूय सारङ्गत्वात् । परीक्षार्थं छद्मना मृगरूपं कृत्वेत्यर्थः । द्विजस्य ब्राह्मणस्य भाण्डं यज्ञोपः योगि अरणियुगममहरत । धर्मो मृगरूपेण जहारेत्यर्थः । तथा च वनपर्वणि—'आगत्य ब्राह्मणस्तूर्णं संतप्त इदमत्रवीत् ॥ अरणीसहितं मह्यं समासक्तं वनस्पतौ । मृगस्य कपमा-णस्य विषाणे समसज्जत ॥ एतदाशां गतो राजंस्त्वरमाणो महामृगः । आश्रमात्त्वरितं शीघ्रं लरमाणो मनोजवः ॥ तस्य गत्वा पदं शीघ्रमासाद्य च महामृगम् । अग्निहोत्रं न छुप्येत तदानयत पाण्डवाः ॥' इत्यादि । अरणीसहितम् अरणियुग्मम् । सहितशब्दो युग्मार्थे ॥

विप्रवरारण्यन्ते विविशुः पार्था महत्तरारण्यं ते । कृतशरतोदा वेगादन्तर्धानं मृगस्ततो दावेऽगात् ॥ ६३ ॥

विप्रवरस्य ये अरण्यो अरणियुग्मं तयोरन्तः निश्चयस्तस्मिन् विप्रवरारण्यन्ते हेतो पार्था युधिष्ठिराद्या महत्तरारण्यं महारण्यं विविद्याः प्राविद्यान् । कीदशास्ते । कृतशर-तोदाः कृतः धावते मृगाय शरैः कर्णिनालीकनाराचादिभिः तोदो वधो यैस्ते । ततो-ऽनन्तरं स मृगो दावे देववने अन्तर्धानमगात् अन्तर्हितोऽभूत् ॥

तत्र च पानीयार्थं जहावभीष्टं नृपोऽनुपानीयार्थम्।

भ्रातृंस्तापात्यन्तग्लानास्ते चापि भगवतापात्यन्त ॥ ६४ ॥

तत्र च स्थले अभीष्टं धर्मस्य भगवतोऽभीष्टमर्थमनुपानीय न उपानीय ज्ञात्वा तृषितः सन् तृप्तो श्रातॄन् भीमादीन् पानीयार्थं जहाँ विसर्जयामास । 'हिं गतिवृद्धचोः'
धातुः । ते चापि श्रातरक्षत्वारः भीमाद्या मृगस्य पश्चाद्धावनेन श्रान्ताः नितरां
तापेन अत्यन्तं ग्लानाश्च भगवता धर्मेण यक्षरूपधारिणा परीक्षार्थमपात्यन्त । भूमौ
पातिताः प्रश्नानामुत्तराप्रदानात्ते भीमाद्या भूभौ पतिताः । तद्वचसेत्यर्थः । एतदाख्यानं
वनपर्वणि प्रान्ते तत एवोद्यम् ॥

१. 'षिञ् बन्धने' इति धातुर्वोध्यः. २. 'ओहाक् त्यागे' इति धातुर्वोध्यः.

५ आश्वासः]

युधिष्ठिरविजयम् ।

194

गत्वासन्नन्ता तं प्रश्नानामुत्तरैः प्रसन्नं तातम् । कृत्वा नीरेऽपास्तानजीवयद्धर्मजोऽथ नीरेपास्तान् ॥ ६५ ॥

स धर्मजो युधिष्ठिरः तान् पानीयार्थे गतांश्चिरकालमपेक्ष्यापि अनागतान् मत्वा स खयं गत्वा तं तातं जनकं धर्मे प्रश्नानां 'किंखिदित्यादित्यमुन्नयति' इत्यादिकानां वन-पर्वणि व्याख्यातानाम् उत्तरैः प्रसन्नं कृत्वा नीरे जले अपास्तान् पतितांस्तान् स्वभ्रातृन् अजीवयत् । धर्मजः कीदशः । असन्नन्ता असतः शत्रृन् नमयतीति असन्नन्ता । तृजन्तस्य रूपम् । पुनः कीदशः । नीरेपाः निर्गतं रेपः कल्मषं यस्मात्स तादक् । रेपस्शब्दः पापार्थे ॥

धमें रन्ता तेन प्रीतेन च लिम्भतो वरं तातेन । तत्र च जातावरणे राजा चक्रेऽर्पणं द्विजातावरणेः ॥ ६६ ॥

धर्मे धर्मविषये रन्ता हर्षेठः तेन प्रीतेन तातेन जनकेन धर्मेण वरं च । जातावेक-वचनम् । वरांश्व त्रयोदशं वर्षे केनाप्यविज्ञातचारादिकान् लिम्भतः स राजा युधिष्ठिर-स्तत्र च धर्मे जातावरणे जातमावरणं छादनं यस्य स तादशे । अन्तर्हिते इत्यर्थः । द्विजातौ प्रागुद्दिष्टे विष्रे अरणेः अरणियुग्मस्य अर्थणं चके ॥

> तदनु गतासु समासु द्वादशसु वनान्तखेदितासु समासुः । विप्रसदिस चापास्ते शमीतरुन्यस्तविलसदिसचापास्ते ॥ ६७ ॥ स्मृतकुरुराजद्वेषा रूपान्तरधारिणो विराजद्वेषाः । प्राप्तविराटोपान्ताः पाण्डुसुता रेमिरे पराटोपान्ताः ॥ ६८ ॥

तदनु तदनन्तरं वनान्तखेदितासु वनान्तरे खेदिता ज्ञातातिवाहास्ताहशीषु द्वादशसु समासु द्वादशवर्षेषु समासुः आसांचिकरे । द्वादशसु वर्षेषु इत्थं वनवासं चकुरित्यर्थः । विप्रसदित च विप्राणां सदः सभा तत्र च अपास्ते विसर्जिते ते पार्थाः शमीतरो शमीन्वृक्षे न्यस्ता विलसन्तः असयः खङ्गाः चापाश्च यैस्ते ताहशाः सन्तः । स्मृतकुरुराजद्वेषाः स्मृतः कुरुराजस्य दुर्योधनस्य द्वेषो राजसभायां ताहशापमानादिः यैस्ते रूपान्तरधारिणः सकीयरूपादन्यरूपधारिणः विराजद्वेषा विराजन् तदुचितो वेषोऽन्यो येषां ते ताहशाः । प्राप्तविराटोपान्ताः प्राप्तः विराटस्य राज्ञ उपान्तः समीपं यैस्ते ताहशा रेमिरे । तत्रैव विराटनगरे इत्यर्थः । पुनः कीदशाः । पराटोपान्ताः परेषां शत्रूणां य आटोपः आडम्बरं तस्य अन्ताः । नाशरूपा इत्यर्थः ॥ युग्मम् ॥

सत्यिगरा संन्यासिस्थितया मूर्त्यारिमतानिरासन्या सः । अमृत सभास्ताराणां पतिरिव नृपतिर्धुरं सभास्ताराणाम् ॥ ६९॥ स नृपतिर्युधिष्ठिरः सत्यिगरा सत्या अविसंवादिनी गीर्यस्याः सा तादश्या, तथा संन्यासिश्यतया सम्यक् न्यासः कर्मणां बहिर्बाह्मणादीनां तत्र स्थितया, तथा अरिमता- निरासिन्या अरिमतम् एकस्मिन् वर्षे सुसंगोपनं तस्य अनिरासिनी अनिराकर्त्री तादृश्या मूर्ला उपलक्षितः, तथा सभाः सह भासा दीष्ट्या वर्तते यः स तादृशः, सभास्ताराणां सिमकानां धुरमध्यलमभृत अधारयत् । कङ्को नाम ब्राह्मणो भूला मताक्षः सभास्तारो वभूव । विराटस्य राज्ञः सभायामित्यर्थः । क इव । ताराणां पतिश्वन्द्रमा इव । तथा च विराटपर्वणि युधिष्ठिरवाक्यम्—'सभास्तारो भविष्यामि तस्य राज्ञो महात्मनः । कङ्को नाम द्विजो भूत्वा मताक्षः प्रियवदिता ॥ वैद्वर्यात्काञ्चनाद्दान्तात्फलैज्यांतिरसैः सह । कृष्णाक्षाल्लोहिताक्षांश्च निर्वत्स्यामि मनोरमान् ॥ विराटराजं रमयन् सामास्य सह वान्ध-वम् ॥' मता अक्षाश्चतुरङ्का यस्य स मताक्ष इत्यादि ॥

### असुहृदुरोबललोपिस्वबलो भूत्वा वृकोदरो बललोऽपि । कर्म महानसमानं व्यघित विराटस्य धृतमहानसमानम् ॥ ७० ॥

असुहृद्दां शत्रूणां यदुरोवलं तत् लुम्पतीति असुहृदुरोवललोपि तादशं खवलं यस्य स तादशः असुहृदुरोवललोपिखवलो भूत्वा । तथा वललः अपि वलवानिष । वलं विद्यते यस्य स वललः । तथा महान् महात्मा महदाकृतिश्च धृतमहानसमानं धृतः महानसे रस-वितस्थाने मान आदरो यस्य तत् तादशं कर्म बल्लवनामपौरोगवकर्म विराटस्य नृप-स्य गृहीला व्यथित । कीदशं कर्म । असमानमनन्यसमानं तदनुचितं वा । तथा च विराटपर्वणि भीमोक्तिः—'पौरोगवो बुवाणोऽहं वल्लवो नाम नामतः । उपस्थास्यामि राजानं विराटमिति मे मितः ॥ सूपानस्य करिष्यामि कुशलोऽस्मिन् महानसे ॥' इत्यादि ॥

### दत्तरसं गीतानि क्लीबो भूत्वा तथैव संगीतानि । रिपुराशिक्षयदस्य प्रियां सुतामर्जुनोऽप्यशिक्षयदस्य ॥ ७१ ॥

अर्जुनोऽपि ह्रीबो भूत्वा वृहन्नडारूपो भूत्वा तथैव तेन प्रकारेण अस्य विराटस्य राज्ञः प्रियां वत्सलां सुतां गीतानि तथैव संगीतानि नृत्यगीतवाद्यानि अन्याश्च तत्परि चारकां अशिक्षयत् । कथम् । दत्तरसं दत्तो रसो यत्र तत् । विराटस्य कीहशस्य । रिप्णां राशिः तस्य क्षयं ददातीति तादशस्तस्य । तथा च विराटपर्वणि अर्जुनवाक्यम्— 'कणयोः प्रतिसुच्याहं कुण्डले ज्वलनोपमे । वेणीकृतिशरा राजन्नाम्ना देव वृहन्नडा ॥ पठनाख्यायिकं नाम स्त्रीभावेन पुनः पुनः । रमयिष्ये महीपालमन्याश्चान्तःपुरे जनान् ॥' इत्यादि ॥

### अपि च मृदुः स हयानां वितितं विनयन्विपक्षदुःसहयानाम् । स्रुतरामवसन्नकुलः प्रेष्यो भूत्वात्र निपुणमवसन्नकुलः ॥ ७२ ॥

स नकुलो माद्रीस्रतः विपक्षदुःसहयानां विपक्षैः शत्रुभिः दुःसहं यानं गतिविशेषो यस्याः सा तादशीं हयानामश्वानां तितं विनयन् शिक्षयन् चिकित्सयंश्च प्रन्थिको नाम भूत्वा अत्र विराटनगरे निपुणं सुखमवसत् । कीदशः स नकुलः । प्रेष्यो भूत्वा पराधीनो युधिष्ठिरविजयम्।

भूत्वा सुंतरामितरायेन अवसन्नं कुलं यस्य स तादराः। तथा विराटपर्वणि नकुलवाक्यम्— 'अश्ववैद्यो भविष्यामि विराटनृपतेरहम् । सर्वथा ज्ञानसंपन्नः कुरालः परिरक्षणे ॥ ग्रन्थिको नाम नामाहं तदेतत्सुप्रियं मम । कुरालोऽस्म्यश्वशिक्षायां तथैवाश्विचिकि-त्सिते ॥' इत्यादि ॥

### कर्मणि गोपालस्य स्थितिमकृत गवां गणानुगोऽपालस्यः । तद्धटया सहदेवः साक्षाद्धातेव विद्यया सहदेवः ॥ ७३ ॥

सहदेवः माद्रीसुतः अपालस्यः अपगतमालस्यं यस्य स ताद्दशः, गणानुगो गवां गोयू-थानुगः। साक्षात् धाता ब्रह्मेव तद्धटया तासु गोषु घटते मिलतीति तद्धटा तया विद्य-या तिचिकित्सितविद्यया सह गोपालस्य कर्मणि चिकित्सितादिना गोपालकर्मणि स्थितिं तिन्तिपालनामको भूत्वा अकृत। तथा च विराटपर्वणि नकुलवाक्यम्—'गोसंख्याता भविष्यामि विराटस्य महीपतेः। प्रतिषेद्धा च दोग्धा च संख्याने कुशलो भवन्॥ त-नितपाल इति ख्यातो नाम्ना विदितमस्तु ते। निपुणं च चरिष्यामि व्येतु ते मानसो ज्वरः॥ लक्षणं चरितं चापि गवां यचापि मङ्गलम्। तत्सर्वं मे सुविदितमन्यचापि मही-पते॥ वृषमानिप जानािम राजन् पूजितलक्षणान्। येषां मूत्रमुपान्नाय अपि वन्ध्या प्रजा-यते॥ सोऽहमेवं चरिष्यािम प्रीतिरत्र हि मे सदा॥' इति॥

अथ द्रौपद्या वेषप्रहणमाह—

## वृतवपुरेकपटेन द्वपदस्रता मात्स्यके पुरे कपटेन ।

अधिगतराजनिशान्ता सैरिन्धीकर्मतत्पराजनि शान्ता ॥ ७४ ॥

एकपटेन एकेनैव पटेन वृतवपुः वृतमाच्छादितं वपुः कलेवरं यया सा ताहशी, तथा अधिगतराजनिशान्ता अधिगतः प्राप्तो राज्ञो निशान्तः शुद्धान्तो यया सा ताहशी द्वपदसुता मात्स्यके पुरे विराटनगरे कपटेन व्याजेन सैरिन्ध्री परवेश्मस्था नारी तस्याः कर्मणि तत्परा सैरिन्ध्रीकर्मतत्परा अजनि जाता । तत्रापि कीहशी । शान्ता शमप्रधाना ॥

अथ द्रौपद्या व्याजेन सैरिन्ध्रीकर्मतत्परत्वमुद्दिरयेदानीं केशप्रसाधनकर्मकरीत्वमिप वर्णयति—

### स्वीकृतमानसहासा पाञ्चालसुता परावमानसहा सा । स्त्रीवृन्दे व्याजज्ञे विचरन्ती केशभृच देव्या जज्ञे ॥ ७५ ॥

देव्या विराटमहिष्या सा पाश्वालस्रता द्रौपदी सैरिन्ध्रीभावप्रहणेन परावमानसहा परावमानं सहते इति तादक्, तथा स्वीकृतमानसहासा स्वीकृतं कृतं मानसं येन स ता-दक् हासो यस्याः । कदापि कीदगैश्वर्यभागिनी कुत्राहं व्यसने निपातिता दैवेनेति मनिस हसन्त्यि, व्याजज्ञे व्याजं जानाति इति व्याजज्ञः तादशे स्त्रीयुन्दे स्त्रीसमाजे विचरन्ती । 'केशकृत्' इति पाठे केशान् करोति प्रसाधयति सा । धात्नामनेकार्यत्वात् केशसृत् । केशान् विभर्ति धारयति पोषयति वा प्रसाधनादिकर्मणा इति केशसृत्वेयमिति

जजे जाता । तथा च विराटपर्वणि द्रौपदीवाक्यम्—'सैरिन्ध्यो रक्षिता लोके भुजिष्याः सन्ति भारत । नैवमन्याः स्त्रियो यान्ति इति लोकस्य निश्रयः ॥ साहं व्रवाणा सैरिन्द्री कराला केराकर्मणि । युधिष्ठिरस्य गेहे वै द्रौपद्याः परिचारिका ॥ उषितास्मीति वक्ष्यामि पृष्टा राज्ञा च भारत । आत्मगुप्ता चरिष्यामि यन्मा लमनुष्ट्छिस ॥ सुदोष्णां प्रत्यप-स्थाप्य राजभार्यो यशस्त्रिनीम् । सा रक्षिष्यति मां प्राप्ता मा ते भृदुःखमीदशम् ॥' इति॥

> इति कृतनानाकृत्या विश्वास्य कुरूत्तमा जनानाकृत्या। संभूतसमवेतनया खैरं न्यवसन्पुरेऽत्र समवेतनयाः ॥ ७६ ॥

इत्यनेन प्रकारेण कृतनानाकृत्या कृतं नाना नानाविधं कृत्यं यैस्ते तादशाः सन्तः ते क़रूतमाः क़रुवंशजाः पार्थाः आकृत्या पूर्वोक्तकमेण विहितया जनान् विश्वास्य विश्वासं नीत्वा अत्र परे संस्तसमवेतनया संस्ता एकत्र कृता या समवेतना स्तिः शरीरयात्रार्थे तया न्यवसन् । कीदशाः । समवेतनयाः समवेतः नित्यसमवायी नयो नीतिर्येषां ते ताह्याः ॥

स्वर्गसमाने वसतः पुरे विराटस्य सुरसमानेव सतः ।

स च नरदेवो धीमानथ वान्यो नैव जनपदेऽबोधीमान ॥ ७७ ॥ स्वर्गसमाने विराटस्य पुरे वसतः स्थितान् सतः सूरीन् साधूंश्र सुरसमान् देवसमाना-निमान् पार्थान् स च धीमान् बुद्धिमान् नरदेवो राजा नैवाबोधि न ज्ञातवान् अथवा जनपदे तद्देशे अन्योऽपि इमान् पार्थान् नैवाबोधि ॥

तत्र निवाससमेतां कृष्णामैक्षिष्ट मलिनवाससमेताम् ।

कीचकनामा नीचः श्यालो मत्स्यस्य दुर्मना मानी च ॥ ७८ ॥ तत्र विराटपुरे निवाससमेतां निवासे गृहे समेतां मिलितां मार्गे एतां कृष्णां द्रौपदीं मिलनवाससं मिलनवस्त्रां कीचकनामा नीचः अधमो मत्स्यस्य विराटस्य राज्ञः इयालो पत्न्या भ्राता सेनापतिश्व ऐक्षिष्ट ददर्श । कीहराः । दुर्मनाः दुष्टचित्तः । तथा-मानी गर्वधृत् ॥

अवददनङ्गजलोऽलं स मनो दधतीममूमनङ्गजलोलम्। भज वारिजनेत्रे माम नुयच्छ दशं कृशोदरि जने ऽत्रेमाम् ॥ ७९ ॥ स कीचकः अलमत्यर्थम् अनङ्गजलः अनङ्गेन कामेन जलो जडः । लडयोरैक्यात् । अमूं द्रौपदीमवदत् । कीदशीं द्रौपदीम् । मनश्चित्तं दधतीम् । कीदशम् । अनङ्गजलोलं नः

अङ्गजेन कामेन लोलं चपलम् । संयतचेतसमिल्यर्थः । किमवोचदित्याह—हे वारिज-नेत्रे कमलनयने, मां भज । हे कृशोदिर हे तनूदिर, इमां दशं हरिणगर्वहारिणीमत्र

जने महक्षणे अनुयच्छ संघेहि ॥

१. 'मनुपस्य दशां' मू॰

कीचको द्रौपदीं पुनश्च किमवोचिदत्याह—

न त्वं दासी तावद्विराजसे रूपसंपदा सीतावत्।

विरचितनानासान्त्वं व्रजन्तु तव दास्यमङ्गना नासां त्वम् ॥ ८०॥ हे कृशोदिर, तावत् प्राथम्ये त्वं दासी न पर्यवसाने त्वं दासीव नाभाससे इति जाने । यतस्त्वं रूपसंपदा रूपातिशयेन सीतावत् श्रीराममहिषीवत् विराजसे विशेषेण राजसे । अङ्गना अन्यनार्यः तव दास्यं व्रजन्तु । मत्स्वीकरणादिति शेषः । कथम् । विरचितनानासान्त्वं विरचितानि विशेषेण कृतानि नानासान्त्वानि नानाविधचाद्दिन यस्मिन् कर्मणि । तथा—आसामङ्गनानां त्वं दासी न भविष्यसि इति त्वं जानीहि ॥

जीवितमङ्ग जनोऽदस्त्यजत्यसौ दुःसहोऽयमङ्गजनोदः ।

शिरसा याचे दियते कालोऽयमनुमहे दया चेदिय ते ॥ ८१ ॥

हे अङ्ग मृगाक्षि । अङ्ग इष्टामन्त्रणे । असौ जनो मह्रक्षणः जीवितं त्यजित । अत्र हेतुमाह—यतोऽयमङ्गजनोदः अङ्गजस्य कामस्य नोदो व्यथनं यतो दुःसहः दुःखेन सह्यते इति दुःसहः । हे दियते प्रिये, अहं त्वां शिरसा प्रणम्य याचे प्रार्थये । हे अयि प्रिये, ते दया चेत् स्यात् तिर्हं अयमेव कालः अनुप्रहे प्रसादे । अनङ्गशरक्षतचेतसां नः प्रसादे विलम्बो न युक्त इत्यर्थः ॥

इत्थं सामारचितं शृण्वत्यपि शुद्धमानसा मारचितम् ।

कृष्णा कीचकमेतं रावणिमव नैव जानकी चकमे तम् ॥ ८२ ॥ इत्थमनेन प्रकारेण मारचितं मारेण कामेण चितमुद्रिक्तं तेन कीचकेन आरचितं कृतं साम सान्त्वं शृण्वत्यिष कृष्णा द्रौपदी एतं कीचकं सेनापितं न चकमे । का इव कम् । जानकी रावणिमव । यथा जानकी रावणं न चकमे, तद्वत्सापि तं कीचकं न चकमे इत्यर्थः ॥

अकृत च रामा सान्त्वं कीचक योग्योऽसि ननु गिरामासां त्वम् ।

कः सदृशं कामयते परकीयां पण्डितोऽत्र शङ्कामयते ॥ ८३ ॥
रामा द्रौपदी तस्मात्रीचात्कथमपि सुमोक्षणाय सान्त्वं साम तस्य अकृत च अकरोच ।
किमित्याह—हे कीचक, ननु निश्चये लमासां गिरां मद्विषये उक्तानां योग्योऽसि । परंतु
कः पण्डितः कार्याकार्यविचारज्ञः परकीयां सुदृशं परस्त्रीं कामयते । न कोऽपि । अत्र
च एतादृशेऽकार्ये पण्डितः शङ्कामयते गच्छिति ॥

पुनरपि द्रौपदी कीचकं वदति-

स्प्राक्षीर्मा कलये मां सुनिकृष्टां मम च जातिमाकलयेमाम् । यास्यसि राङ्के राकृति त्वं कृमितां कामुको भृशं केशकृति ॥८४॥ हे कीचक, त्वं कलये कलहाय कापि स्थितैमैद्धर्तृभिः गन्धवैः सह कलहाय युद्धाय मां मा स्प्राक्षीः । मत्स्पर्शे मा कुर्वित्यर्थः । च पुनः—मम जाति च इमां दासीत्वानुमितां सुनिकृष्टां सुष्ठु निकृष्टामधमां तामाकलय जानीहि । अहं तु शक्कि केशकृति केशन्ति प्रसाधयतीति केशकृत् केशप्रसाधिनी तस्यां मिय दास्यां मृशं कामुकः किमिता त्वं शकृति विष्टायां कृमितां यास्यसि । एकस्मिन् पक्षे परस्त्रीस्पर्शने विष्टायां कृमितां नरकं यास्यसि । अन्यस्मिश्च तत्रासन्नपक्षे मद्भतृभिः सह युद्धेन तैर्मारितस्त्वं कृमितां कृमिवत् लोठिष्यसीत्यर्थः । अत्र केशकृति इत्यत्र कृष्धातुः प्रसाधनार्थः । धातूनामनेकार्थत्वात् ॥

द्रौपदी चेदानीं खभर्तृभ्य उदितं त्रासं कीचकाय दर्शयति—

पञ्च च मा रमयन्ते गन्धर्वाः सततं च मारमयन्ते ।

अविवेकी च करोषि त्वं तेषां हृद्यमङ्ग कीचक रोषि ॥ ८५॥ अङ्ग कीचक, पञ्च च गन्धर्वा देवयोनयः मा मां रमयन्ते । गन्धर्वा इत्यनेन मर्थे- रजेया इत्यर्थः । पञ्च गन्धर्वाः सततं प्रत्येकं मद्रमणस्पर्धया मारं कलहमयन्ते कलहं कुर्वन्ति । हे कीचक, त्वं च अविवेकी तेभ्यो गन्धर्वेभ्यस्नासास्मरणाद्विवेकरहितः तेषां गन्धर्वाणां हृदयं मनो रोषि एतदकार्यकरणाद्रोषयुक्तं करोषि ॥

द्रौपदी पुनरपि कीचकं त्रासयति-

तैर्घटिता पञ्चत्वं यास्यसि हित्वा वलं प्रतापं च त्वम् । कः क्षतिरिपुमानेषु कुद्धेषु सुखं व्रजेदिरिपुमानेषु ॥ ८६॥

भोः कीचक, तैर्गन्धर्वैः मद्भर्तृभिः घटिता संघटयिष्यन् । तृजन्तस्य रूपम् । त्वं च वळं प्रतापमरिभयजननीं वार्तो च हित्वा पश्चत्वं कालधर्मे यास्यसि क्षतिरपुमानेषु क्षतः रिपूणां शत्रूणां मानो गर्वो यैस्ते तादशेषु एषु गन्धर्वेषु मद्भर्तृषु कृद्वेषु सत्सु कः अरि-पुमान् अरिश्व पुमांश्व अरिपुमान् शत्रुपुरुषः सुखं व्रजेत् । न कोऽपीत्यर्थः ॥

इत्थं सा माद्यन्तं कृष्णा कीचकमुदीर्य सामाद्यन्तम् । जीवनहानसमापत्पतिता निशि मारुतेर्महानसमापत् ॥ ८७॥

इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण कृष्णा द्रौपदी माद्यन्तं समदं कीचकमाद्यन्तम् आदित आरभ्य अन्ताविध साम सान्त्वमुदीर्य तथापि जीवनहानसमापत्पितता जीवनस्य हानं मरणं तत्समा यापत् तादशोन्मदनीचहस्तपतनात् । तत्र पितता सा निशि रात्रौ मारुतेर्भीमस्य महानसं रसवतीस्थानं तदािश्रितमाप प्रापत् ॥

बुद्धचा सामयया च द्विषतो निधनं प्रयुज्य साम यया च । स च भूमावधमस्य प्रतिजज्ञे सपदि समहिमा वधमस्य ॥ ८८॥

सा द्रौपदी सामया सह आमयेन नीचात्कीचकाद्भयेन वर्तते या सा सामया तया बुद्धा तस्य भीमस्य साम सान्त्वं तदुत्थभीमोक्तिपूर्वं प्रयुज्य प्रकर्षेणोक्त्वा तं भीमं द्विषतः अध- मस्य नीचंस्य कीचकस्य वधमयाचत प्रार्थयामास । स च भीमो भूमादुर्व्यामधमस्य के-नापि धमयितुं शमयितुमशक्यस्य अस्य कीचकस्य वधं सपदि तत्क्षणं प्रतिजज्ञे प्रति-ज्ञातवान् । स भीमः कीदशः । समहिमा महत्त्वयुक्तः ॥

भीमो द्रौपदीं सान्त्वयन्नाह—

स्थिरचित्तो हन्तास्मिं त्यज शोकं शत्रुमविदितो हन्तास्मि । विहितसभासंकेतं विषहेरन्मामृते सभासं के तम् ॥ ८९ ॥

हे द्रौपदि, हन्त हर्षे, अहं स्थिरिचत्तः अव्याकुलचेताः अस्मि । त्वमेतत्रासोत्थं शोकं त्यज । अहं च अविदितः केनापि अज्ञातः शत्रुं कीचकं हन्तास्मि हिनिष्यामि । विहितः सभायां यत्रैकत्र युधिष्ठिराद्यास्त्वं चासन् सा सभा तस्यां यः संकेतः कदाचि-दुत्थितोन्मदशत्रुध्वंसरूपा प्रतिज्ञा येन स तादशं मामृते मां विना के अन्ये तं कीचकं विषहेरन् । न केऽपीत्यर्थः । तं कीचकं कीदशम् । सभासं सह भासा वर्तते यः स तादशम् ॥

> इत्थं भीमोक्तारं कृष्णा मत्वा तमेव भीमोक्तारम् । कीचकमसहायासा गत्वा प्रोवाच वचनमसहाया सा ॥ ९० ॥

इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण भीमोक्ता भीमेन उक्ता कृष्णा द्रौपदी तमेव भीममर-मखर्थ भीमोक्तारं भियो भयस्य मोक्ता मोचियता तम्। तृजन्तस्य रूपम्। तं ता-दशं मत्वा असहायासा असहः असहाः आयासः क्षेत्रो यया सा तादशी असहाया सहायविनाकृता च गत्वा कीचकं वचनं प्रोवाच ॥

> अयि निलनायतनेत्र क्षणदायामेहि नर्तनायतनेऽत्र । अपि च यतस्य छन्नः सुखाय रक्ष्यं यशो यतः स्वच्छं नः ॥ ९१॥

अथि इष्टामन्त्रणे हे निलनायतनेत्र, हे कीचक, क्षणदायां रात्रो अत्रास्मिन्नर्तना यतने नाट्यगृहे एहि । त्वं छन्नः गुप्तोऽपि सन् सुखाय मत्संयोगावाप्यसुखाय यतस्व सयल्लो भव । छन्न इत्यत्र हेतुमाह—यतो यस्मात्कारणात् नः अस्मादशां यशो रक्ष्यम्। बाह्यव्यवहारायेत्यर्थः । यशः कीदशम् । स्वच्छं वहिः स्वच्छम् ॥

इत्थं रागतमोदैर्नुन्नः कृष्णावचोभिरागतमोदैः । आत्मवधायापायं निश्चि नर्तनगेहमनवधायापायम् ॥ ९२ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण रागतमोदैः रागः तदिमलाष एव तमः अन्धकारः रागेण अन्धत्व-प्रदेः तथा आगतो मोदो येभ्यस्तानि ताहशैश्च कृष्णाया द्रौपद्या वचोभिर्नुनः प्रेरितः अयं कीचकः निशि रात्रौ आत्मवधाय आत्मनो नाशायैव नर्तनगेहं नाट्यगेहमाप । किं कृत्वा । अपायं नाशमनवधाय अज्ञात्वा ॥

# एषा सा कमनीति सायमानो मन्मथेन साकमनीतिः । परिरम्भारम्भीमं पस्पर्श ततः सरोषभारं भीमम् ॥ ९३॥

ततोऽनन्तरं सा सैरन्ध्री एषा कमनी कान्तास्तीति हेतुना स्मयमानः हृष्यमाणः मन्मथेन कामेन साकं स्थितश्च सकामः अनीतिः नीतिरहितः परिरम्भारम्भी द्रौपद्या आश्लेषारम्भणकामः इमं भीमं तद्वेषधारिणं सैवेयमिति भ्रान्त्या पर्पर्श । भीमं कीह-शम् । सरोषभारं सह रोषभारेण वर्तते यः स तादशम् ॥

### परिरम्भरतमसारं भीमो रोषेण रागभरतमसारम्। व्यालोलं घनया तं विभेद मुष्ट्या विवेकलङ्घनयातम्॥ ९४॥

भीमो भीमसेनः अरमस्यर्थे रागभरतमसा विषयेष्वासिक्तः रागस्तस्य भरः स एव तमोऽन्थकारः तेन हेतुना परिरम्भरतमाश्लेषरतमसारं साररिहतं च कीचकं व्यालोलं विशेषेण चपलं च घनया दृढया मुख्या विभेद अभिनत् । तं कीदृशम् । विवेकलङ्ब-नयातं विवेकस्य लङ्कनं तादृशाकार्यकरणेन तस्मै यातं गतं विवेकलङ्कनयातं गतिपर्यायं यस्य स तादृशं वा ॥

### मदनमृदुः सहसादः किमित्युदस्थात्स चापि दुःसहसादः । अकरोदुपलसमानां गन्धर्वधिया च मुष्टिमुपलसमानाम् ॥ ९५ ॥

स कीचकः सहसा तत्क्षणं मदनेन मृदुराईचित्तः सन् अद एतत् किमिति जातमिति आश्चर्येण दुःसहः सादः खेदो यस्य स तादशः सन् उदस्थात् उद्गतः । उपलसमानां जृम्भमाणां तथा उपलसमानामुपलः पाषाणः तत्समानाम् घनदृढतया मुष्टिं गन्धर्वेधिया गन्धर्वेषु बुद्धा अकरोत् । मुष्ट्या तं भीमं जघानेत्सर्थः ॥

### बलजितदेवचमूकी बाहुभ्यामेत्य युगपदेव च मूको। रुधिरैः सद्यो धोतो युयुधाते तत्र तमसि सद्योधी तो ॥ ९६॥

बल्लेन जिता देवचमूर्याभ्यां तो बल्जितदेवचमूकी, तथा च मूकी अवचसी, तथा किथिर: रक्तैः सद्यः तत्क्षणमेव परस्पराघातेन धोती क्षालिती तो सद्योधी सन्तो शो-भनी योधी वीरी युगपदेव तत्र तमिस चौर्यरतोचिते बाहुभ्यां युयुधाते बाहुयुद्धं चक्रतुः ॥

### स हि पृथुकिलतमसं तं कीचकमनङ्गकिलतमसन्तम्। प्रममाथारघुनाथ स्वबलेन दशाननं यथा रघुनाथः॥ ९७॥

हि निश्चये। स भीमः असन्तं दुष्टं पृथुकिलतमसं पृथुर्महान् किलः कलह एव त-मोऽन्धकारं यस्य स तादशम्, तथा अनङ्गकिलतम् अनङ्गेन कामेन किलतमुन्मदम्। अ-थानन्तरम् अरघुना अलघुना महता। रलयोरैक्यात्। स्ववलेन तं कीचकं प्रममाथ प्रह- तवान् । को यथा । रघुनाथो यथा । यथा खबलेन रघुनाथो रावणं प्रममाथ तथेलर्यः । यथा इवार्थे ॥

पिण्डं परमांसस्य प्रेयस्ये संप्रदर्श्य परमांसः स्यः ।

पुनरिप सदनायासौ भुजौ दधानो जगाम सदनायासौ ॥ ९८॥ परमांसस्य इत्यत्र 'परमांसः स्यः' इति पदच्छेदः। 'न विशेषो विसर्गस्य भवेच सदसत्वयोः' इति विसर्गामावेऽप्यदोषः। स्य इति त्यच्छव्दस्य सर्वनाम्नः प्रथमान्तस्य रूपम्। परमांसः परमौ उत्कृष्टौ मांसलावंसौ स्कन्धौ यस्य स परमांसः स्यः भीमः स भीमसेनः प्रेयस्यै प्रियतमायै द्रौपयै परमांसस्य परस्य कीचकस्य यन्मांसं तस्य पिण्डं पाणिपादिशरोप्रीवं संपिष्यैकीकृतं पिण्डमिव संप्रदर्श्य पुनरिप सन्तौ शोभनौ अनायासौ भुजौ दथानः सन् सदनाय महानसस्थानाय पुनरिप जगाम॥

तद्नु महासारा सा तत्कर्म जगाद परमहासारासा । भयमलसोद्र्येभ्यः कलयन्ती कीचकस्य सोद्र्येभ्यः ॥ ९९ ॥

सा अलसोदरी अलसमितितन उदरं यस्याः सा कृशोदरी द्रौपदी तदनु तदनन्तरं महासारा अतिश्रेष्ठा, तथा — परमहासारासा परमोऽतिशयितो हासस्य आरासः शब्दो यस्याः सा भयं गन्धर्वेभ्यः जातं कलयन्ती ख्यापयन्ती कीचकस्य सोदर्येभ्यो आतृ-भ्यः । बहुवचनं शतत्वात्तेषाम् । तत्कर्म पूर्वोक्तं जगाद कथितवती ॥

सततं यो मा मेति प्रत्याख्यातोऽपि निर्भयो मामेति ।
पश्यत मिय कामस्य व्युष्टि दुष्टस्य मरणमिय कामस्य ॥ १०० ॥
इति कपिशालातलतः प्रोक्तः प्रययौ विशालशालातलतः ।
जितनानामनुजानां तस्य समृहस्तरिसनामनुजानाम् ॥ १०१ ॥
(युग्मम्)

इत्यनेन प्रकारेण विशालशालातलतः विशाला विस्तीणी या शाला महानसशाला त-स्यास्तलं तस्मात्। गन्धवेवेषधारिणा भीमेनेति शेषः। भीमेन उक्तः प्रोक्तः तस्य कीचकस्य अनुजानां भ्रातृणां समूहः पञ्चशतसंख्यः प्रययौ। तं प्रतीति शेषः। कीदशः। किपशालातलतः किपशाः किपशवर्णाः अलातलता दीप्तोल्मुकलता यस्य स तादृ । अनुजानां कीदशानाम्। तरिस्तनां बिलनाम्। पुनः कीदशानाम्। जितनानामनुजानां जिता नानाविधा मनुजा यैस्ते तादशानाम्। इति किमित्याह—मा मा इति माशब्दो निषेधे। मा मा अनुयाहि मां मा अनुयाहि इति मया सततं प्रत्याख्यातोऽपि निषद्धोऽपि यो मूढो निभयो मामेति मामनुयाति। अथि जना यूयं मिय विषये कामस्य अभिलाषस्य युद्धरूपस्य कां व्युष्टिं कां फलसमृद्धिं मरणमस्य दुष्टस्य पुरुषस्य पश्यत।

१. 'प्राप्तो' मूल०.

यो मामनुयाति युद्धाय तस्य मरणमेव फलमित्यर्थः। 'ब्युष्टिः फले समृद्धौ च' इत्यनेकार्थेषु ॥

प्राणसमानमुदस्तं भातरमवलोक्य मुक्तमानमुदस्तम्।

सूता रुरुदुः खचिता भिया चितायां च निद्धुरुरुदुःखचिताः १०२

सूताः सूतपुत्राः कीचकाः तस्य कीचकस्य भ्रातरः मुक्तमानमुदः मुक्तो मानो गर्वी मुत् हर्षश्च येस्ते तादशाः तं भ्रातरं कीचकं प्राणसमानमसुसमम् उदस्तं हत्वा क्षिप्तम् अवलोक्य भिया भयेन खचिता व्याप्ता रुरुदुः असु मुमुद्यः । तथा—उरुदुः खचिताः उरुणा महता दुः खेन चिता भृताश्च सन्तः तं कीचकं चितायां निद्युः । दाहायेल्यर्थः ॥

तस्यां तदनुचितायां निद्धुर्द्वपदात्मजां तदनु चितायाम् ।

सा तैर्नीता बन्धं रुरोद यस्या मनो न नीतावन्धम् ॥ १०३ ॥ तदनु तदनन्तरं ते कीचकानुजास्तदनुचितायां तस्या अनुचिता तस्यां चिंतायां द्रुपदात्मजां द्रौपदीं निद्धुः । भीममारितेन निजभात्रा सह दाहायेस्पर्थः । सा च द्रौपदी तैः कीचकानुजैः दाहाय बन्धं नीता रुरोद चकन्द । सा का इत्याह — यस्या द्रौपद्या मनो हृदयं नीतौ नीतिविषये न अन्धं तमोयुक्तम् । नीतौ सालोकमेव मनो यस्या इत्यर्थः ॥

प्राणसमारोदं स श्रुत्वोत्थाय इमशानमारोदंसः।

तमिस च कालामोऽगं बभझ भीमो बलेन कालामोगम् ॥ १०४॥ स भीमः प्राणसमाया द्रौपद्या रोदमाकन्दं श्रुत्वा उत्थाय इमशानं पितृवनमार ययौ। कीदशः। उदंसः उन्नतावंसौ यस्य सः। स च भीमः तमिस च अन्धकारे च कालामोगं कालो मेचकः आभोगो विस्तारो यस्य स तादशमगं वृक्षं बलेन वभज्ञ अभनक्। तद्वधा-येति शेषः। कीदशः। कालाभः यमामः॥

सपदि समानीतेन दुमेण भीमोऽकरोत्स मानी तेन ।

विहितयमाननयानां वितितं द्विषतां विहीयमाननयानाम् ॥ १०५॥ स भीमो मानी मानवान् समानीतेन हुमेण तेन द्विषतां कीचकानां वितितं पिक्किं विहितयमाननयानां विहितं कृतं यमानने यममुखे यानं गतिर्यया सा ताम् । यममुखगतामित्यर्थः । अकरोत् । कीदशानां कीचकानाम् । विहीयमाननयानाम् विहीयमानः त्याज्यमानो नयो यैस्ते तेषाम् ॥

कीचकशतमस्तदयं भीमः संहत्य कर्कशतमस्तदयम् । स त्वरणे नागारेरिकः सुप्तोऽभवत्क्षणेनागारे ॥ १०६॥

सोऽयं भीमः कर्कशतमः अतिकठोरचित्तः सन् अस्तदयम् अस्ता दूरीकृता दया यस्मिन् कर्मणि तथा कृत्वा कीचकानां तच्छतं संहृत्य त्वरणे त्वराविषये नागारेर्गरुडात् अधिकः क्षणेन अगारे रसवतीस्थाने सुप्तोऽभवत् सुष्वाप ॥ मदनवशं सा चारं निपात्य मुदिता रिपुं नृशंसाचारम् । द्रुपद्युता सन्नाभिः प्राप वधूभिः समर्चितासन्नाभिः ॥ १०७ ॥ सा च द्रौपदी अरमस्यर्थे मदनवशं कामवशं नृशंसाचारं कृराचारं रिपुं निपास्य मुदिता संतुष्टा। तथा—सन्नाभिः सती शोभना निम्ना नाभिर्यस्याः सा । तथा—आ-सन्नाभिः निकटवासिनीभिः वधूभिः समर्चिता। गन्धवपरिग्रहत्वात्तस्याः । ईदशी सती गेहं प्राप । गेहमिस्यध्याहारः । 'नृशंसो घातुकः कृरः' इस्यमरः ॥

प्राणसमानानिह तान्श्रातृन्देवी प्रबुध्यमाना निहतान् । अभवदुदासीनमना गन्धवेभयेन दत्तदासीनमना ॥ १०८॥

निहतान् तान् प्राणसमानान् भ्रातृन् प्रबुध्यमाना वोधितापि वान्धवैः, उदासी-नमनाः उद्विप्तचेताः सती देवी विराटपत्नी सुदेष्णाख्या गन्धवभयेन गन्धवीणां भयेन दत्तदासीनमना दत्तं दास्यै सैरन्ध्रीरूपधारिण्यै द्रीपद्यै नमनं यया सा ताद्दरयभवत् ॥

इति ते परतापरता न्यवसन्द्रुपदात्मजयात्मजयादतया । वसतो न हि तानहिता विविदुर्नृपताववधाववधानवित ॥ १०९ ॥ इस्यनेन प्रकारेण आत्मजयादतया आत्मनो जये आहतया हुपदात्मजया द्रौपद्या सह ते युधिष्ठिराद्या विराटनगरे परतापरताः परेषां शत्रूणां तापे रताः न्यवसन् ऊषुः । तथा—नृपतौ राज्ञि युधिष्ठिरे अवधौ वर्षमेकं च सुगोपनावधौ अवधानवित सावधाने स्थिते सित हि निश्चये तान् पार्थान् अहिताः शत्रवो दुर्योधनाद्या न विविदुर्नाज्ञासि- षुरिति भद्रम् ॥

इति श्रीमहाकविवासुदेवविरचिते युधिष्ठिरविजये महाकाव्ये कश्मीरदेशवास्तव्य-विद्वदूरराजानकशंकरकण्ठात्मजराजानकरत्नकण्ठविरचितायां शिष्यहिताभिधानायां टीकायां पार्थतीर्थयात्रामहेन्द्रविन्ध्यहिमवर्द्शनगन्धनमादनपर्वतप्रवेशद्रौपदीदिव्यप्रसूत-लाभहनुमद्भीमसमागमपुष्पाहरणार्जुनमिलनयासुनाख्यपर्वतयानाजगरकृतभीमप्रहणभीम-मोचनद्वैतवनप्राप्तिघोषयात्रावर्णनगन्धर्वकृतदुर्योधनबन्धहरणार्जुनकृतदुर्योधनमोचनदु-र्योधननिर्वेददानवकृतस्वप्रान्तरतत्सान्त्वनहस्तिनापुरागमनपोण्डरीकयज्ञकरणपार्थकाम्य-कवनप्राप्तिजयद्रथकृतद्रौपदीप्रमाथभीमकृतजयद्रथवन्धनपुनस्तन्मोचनद्वादशवर्षाविधसम-यातिवाहधर्मप्रीतिमृगरूपधर्मकृतब्राह्मणारणिहरणभीमादिचतुष्ठयपातनयक्षरूपधर्मसंवाद-भीमादिसंजीवनब्राह्मणारणिदानविराटनगरयानपार्थकृतब्राह्मणपौरोगवादिरूपधारणकीच-कव्यो नाम पत्रम आश्वासः ॥

षष्ठ आश्वासः।

तोषिततरसचकं निहतनृशंसातिसचकम् । यस्मादाप रमेशः पायानः सर्वदा परमेशः ॥ अथ कीचकवधानन्तरं वृत्तं वर्णयति— अथ कुरुराष्ट्रादिष्टा गताश्चरा जगति धार्तराष्ट्रादिष्टाः । पार्थान्परमतिरोगानाययुरनवेक्ष्य दत्तपरमतिरोगान् ॥ १॥

अथानन्तरं धार्तराष्ट्रेण दुर्योधनेन आदिष्टा इष्टाः प्रियाः कुरुराष्ट्रात् कुरूणां कीरवानां राष्ट्रं तस्मात् गताः । पाण्डवान् मार्गयितुमित्यर्थः । चराः स्पशाः परमितरोगान् परममत्यर्थं तिरोऽन्तर्धानं गच्छन्तीति तादशास्तान् । अत्यन्तिहेतानित्यर्थः । ईदशान् पार्थान् युधिष्टिरादीनवेक्ष्य अलब्ध्वा आययुरागतवन्तः । 'तिरोऽन्तर्धा तिर्यगर्थः' इत्यमरः । कीदशान्पार्थान् । दत्तपरमितरोगान् दत्तः परेषां शत्रृणां मतौ बुद्धौ रोग- श्विन्तारूपो यस्ते तादशान् ॥

ते तरसा कल्याय प्रणम्य राज्ञे समन्निसाकल्याय । नष्टान्कक्षे पञ्च प्रोचुः पार्थोश्च कीचकक्षेपं च ॥ २ ॥

ते चराः समित्रिसाकल्याय सहमित्रिणां कर्णशकुन्यादीनां साकल्यं पूर्णता तेन सह वर्तते यः स तादृशाय कल्याय खस्थाय राज्ञे दुर्योधनाय पत्र पार्थान् युधिष्ठिरादीन् कक्षे तात्स्थात् लक्षणया सकक्षे गहने नष्टान् अन्तिहितान् प्रोचुः । कीचकक्षेपं कीच-कस्य विराटश्यालस्य क्षेपं नाशं प्रोचुः ॥

गां विशदाचाराणां श्रुत्वा दुर्योधनस्तदा चाराणाम् । भीष्माचार्यादीनां मध्ये गिरमभ्यधाद्विचार्यादीनाम् ॥ ३ ॥

दुर्योधनो नृपस्तदा तिस्मन् समये विश्वदाचाराणां खच्छशीलानां चाराणां स्पशानां गां वाचं श्रुत्वा भीष्माचार्यादीनां शंतनुजद्रोणाचार्यादीनां मध्ये विचार्यादीनामुदारां गिरमभ्यधात् जगाद ॥

भीममृते नाशं के कुर्युर्भुवि कीचकस्य तेनाशङ्के ।
कौन्तेयान्वासवतः पुरे विराटस्य दुर्जयान्वासवतः ॥ ४ ॥
तस्मात्तावद्यातस्त्रेगन्तो(तों) दिवसपरिणतावद्यातः ।
सततं वे भवदागा हरतु विराटस्य पृष्टिवभवदा गाः ॥ ५ ॥
सानीका यानपरे मात्स्ये योद्धं गवान्तिकायानपरे ।
अद्युदितारुणधामस्फुरिते वयमपि समागता रुणधाम ॥ ६ ॥
पार्था गोत्राणां ते व्यत्यासं विभ्रतोऽपि गोत्राणान्ते ।
भ्रवमस्मानेष्यन्ति स्वात्मानं च प्रकाशमानेष्यन्ति ॥ ७ ॥

१. 'अन्ह्यु' मूल०.

इति युद्धामोद्युक्तः प्राप्य सुशर्मा विराटधामोद्युक्तः । कृतगुरुसंघोषेभ्यः कुलं गवामहृत सरभसं घोषेभ्यः ॥ ८॥

(पञ्चिभः कुलकम्)

इसनेन प्रकारेण दुर्योधनेन राज्ञा उक्तो युद्धामोदी युद्धे युद्धविषये आमोदो हर्षो विद्यतेऽस्य युद्धामोदी उद्युक्तः उद्योगवान् विराटधाम विराटस्थानं प्राप्य सुशर्मा त्रैगन्तो-(तों) राजा घोषेभ्य आभीरपहीभ्यः ग्रामेभ्यश्च गवां कुलं सरभसं सावेगं जहार । घोषेभ्यः कीदशेभ्यः । कृतगुरुसंघोषेभ्यः कृतः गुरुः संघोषः शब्दः तनिवासिभिर्येषु ते ताद-शेभ्यः तेभ्यः । इति किमित्याह — भीममृते इति । भो भीष्माद्याः समासदाः भीमं भीमसेनमृते नाशं वधं कीचकस्य विराटश्यालस्य अर्थात्सपरिवारस्य के कुर्युः । न के-ऽपीखर्थः । तेन हेतुना अहं कौन्तेयान् कुन्तीसुतान् युधिष्ठिरादीन् विराटस्य पुरे वास-वतः वसुनं वासः तद्वतस्तत्रोषितान् आशङ्के जानामि । कीदशान् । वासवादिन्द्रादिप दु-र्जयान् अजेयान् ॥ तस्मादिति । तस्माद्वेतोस्तावत्प्रथमम् अद्य दिवसपरिणतौ संध्यासमये त्रेगर्तराजा सुरामी अतोऽस्माजनात् अस्महक्षणात् सततं सदा वै निश्चये भवदागाः भवत् वर्तमानमागोऽपराधः कदाप्यस्मदीयकार्यकरणाद्विराटस्य राज्ञः पार्थरक्षणस्य गाः सुर-भीः हरन्तु । किंभूताः । पुष्टिवैभवदाः पुष्टिः शरीरपुष्टिः वैभवमैश्वर्यं च ददाति तादश्यस्ताः । 'न गोसमानं धनमस्ति किंचित् ' इत्युक्तेः ॥ सानीका इति । ततश्च युद्धयानपरे युद्धाय या-त्रापरे मात्स्य मात्स्य नृपे विराटे सानीकाः सकटकाः अपरे वयमपि अद्युदितारुणधाम-स्फुरिते अद्रेः उदयपर्वतादुदितमद्युदितं च तत् अरुणस्य सूर्यस्य तत्सूतस्य वा धाम तस्य स्फुरितं तत्र।प्रभातसमये इल्पर्थः। समागतास्तत्र मिलिताः गवां निकायान् वजान् रुणधाम रुन्धेम ॥ पार्था इति । ते पार्था युधिष्ठिराद्या गोत्राणां नाम्नां व्यत्यासं विपर्ययं खसंगोपनाय अन्यनामानि कङ्कपौलावादीनि विभ्रतोऽपि धारयन्तोऽपि गोत्राणान्ते गवां यत्राणं रक्षणं तस्य अन्ते तदर्थे ध्रुवं निश्चये अस्मानेष्यन्ति । गोरक्षणार्थमस्माभिः सह योद्धमागमिष्यन्त्यवर्यमित्यर्थः । तथा आत्मानं च प्रकाशमानेष्यन्ति प्रकटियष्यन्ति ॥

> बहुलासूदस्तासु क्षितिपालः साश्चपशुपसूदस्तासु । अनुगतवायसकङ्कः समं बलैरचलदाहवाय सकङ्कः ॥ ९ ॥

तासु बहुलासु गोषु उदस्तासु नीतासु सतीषु । 'बहुलाः कृत्तिका गावः' इत्यनेका-र्थेष्वमरः । साश्वपशुपसूदः अश्वपः अश्ववैद्यवेषधारी नकुलः, पशुपः गोवैद्यवेषधारी सहदेवः, सूदः सूपकारवेषधारी भीमश्च, तैः सह विद्यते यः स ताहशः, तथा — सकङ्कः सह कङ्केन कङ्कनाम्ना ब्राह्मणेन युधिष्ठिरेण वर्तते यः स ताहक् क्षितिपालः विराटः बलैः स्वसैन्यैः सममाहवाय युद्धाय अचलत् । गवां मोचनायेति शेषः । पुनः कीहशः। अनुगता वायसाः कङ्काश्च पक्षिविशेषाः । समरलभ्यामिषलोभेनेति यावत् ॥ अथ शरमत्स्ये शबले मणिप्रभाभिस्त्रिगर्तमत्स्येशबले । प्रलयपयोधिसमेते मिलिते तिमिभीमचापयोधिसमेते ॥ १०॥

अथानन्तरं ते द्वे त्रिगर्तमत्स्येशवले त्रिगर्ता जनपदाः मत्स्याश्च तेषामीशौ खामिनौ सुशर्मिवराटौ तयोवले कटके प्रलयपयोधिसमेते कल्पान्तसमुद्रतुल्ये मिलिते समीयतुः । कीटशे ते द्वे वले । शरमत्स्ये शरा वाणा एव मत्स्या मीना ययोस्ते । समुद्रेऽपि मीनाः संभवन्ति । पुनः कीटशे । मणिप्रभाभिः रत्नकान्तिभिः शवले चित्रे । समुद्रोऽपि मणिप्रभया शवलो भवति । पुनः कीटशे । तिमिभीमचापयोधिसमेते तिमिवत् समुद्र-जलचरविशेषवत् भीमा भयानका ये चापयोधिनः धनुर्धरास्तैः समेते युक्ते ॥

तावद्दीप्रकराणां ज्वालानि दिवाकरस्य वै रक्तानि । रुधिरनदीप्रकराणां रणजनितानामिवास्रवैरक्तानि ॥ ११ ॥

यावदेव ते द्वे कटके मिलिते, तावदेव वै निश्चये दिवाकरस्य सूर्यस्य दीप्रकराणां उद्दीप्रकरणानां ज्वालानि निकुरम्वानि रणजनितानां रणे उत्पन्नानां रुधिरनदीप्रकराणां रक्तनदीसमूहानामस्रवैः स्रुतिभिः अर्थात् अभ्यक्तानीव रक्तानि लोहितानि। जातानीति शेषः। यावत्ते कटके द्वे मिलिते तावत्सूर्योऽप्यस्तपर्वतं गत इत्यर्थः॥

अस्तगिरावर्यमणि स्कन्दति दीपस्थया धुरा वर्यमणिः । स्थित उत्कटकान्तेषु प्रोतो राज्ञां किरीटकटकान्तेषु ॥ १२ ॥

अस्तिगरों अस्तपर्वते अर्थमणि सूर्ये स्कन्दित आकान्तिविधायिनि सित, वर्थमणिः उत्कृष्टो मणिः यो रात्रों तमस्यपि दीपवत्तमोहतः सर्वत एव वर्थमणिः राज्ञां महीपालानां किरीटकटकान्तरे किरीटानि मुकुटानि च कटकाः हेमकङ्कणाश्च तेषामन्तेषु प्रोतः प्रकर्षेण सयत्नमुतः प्रोतः दीपस्थया धुरा प्रदीपस्थेन अप्र्यत्वेन स्थितः प्रदीपकार्य-कारी आसीदित्यर्थः । कीदशेषु किरीटकटकान्तेषु । उत्कटकान्तेषु उत्कटमितश्येन कान्तास्तेषु ॥

सत्स्वेव तमःस्वनयोर्महता रोषेण भैरवतमस्वनयोः।

उभयोरिधकं बलयोरजिन विमर्दो रजोभिरिधकम्बलयोः ॥ १३ ॥

तमः खन्धकारेषु सत्स्वेव महता रोषेण परस्परं भैरवतमखनयोः अतिभीषणश-ब्दयोरुभयोः सुशर्मविराटवलयोः अधिकमतीव विमर्दः परस्परसंघटनेन संमर्दोऽभूत्। कीटश्रयोः । रजोभिश्वमूत्थधूलिभिः अधिकम्बलयोः अधिकं वलम् ऊर्णावस्त्रं ययोस्ते ताटशयोः । घनेन पांसुना धृतकम्बलयोरिवेत्यर्थः ॥

अथ रिपुसंसद्धा स त्रैगर्त उपेत्य सरभसं सद्धासः । मात्स्यमनात्सीदन्तं मानी न निनाय नियमनात्सीदन्तम् ॥ १४ ॥ अथानन्तरं स त्रेगर्तिस्निगर्ताधिपः सुशर्मा सद्धासः सन् शोभनः खच्छः हासो यस्य स तादक् । तथा रिपुसंसद्धा रिपूणां शत्रूणां संसदं सभां हन्तीति रिपुसंसद्धा सरमसं साहसमुपेत्य मात्स्यं मत्स्याधिपं विराटमनात्सीत् ववन्ध । 'णह बन्धने' धातुः । परंतु तं मात्स्यं विराटमन्तं न निनाय नाहनत् (१) । यतो मानी सगर्वः किमेतेन वराकेन मारितेनेति मत्वेत्यर्थः । कीदशं मात्स्यं विराटम् । नियमनान् बन्धनात्सीदन्तं सकष्टम् । जीवन्तमेव बद्धा अहरदित्यर्थः ॥

विराटे नृपे बङ्घा नीते तत्सैन्यस्य नृतं वर्णयन्नाह— नितरां निशितान्तेन क्षतवपुषा शरशतेन निशि तान्तेन । योद्धं संनेहे न स्वामिनि बद्धे बलेन सन्नेहेन ॥ १५ ॥

खामिनि विराटे बद्धे सित नितरामल्यर्थं निशि रात्रौ तान्तेन खिन्नेन युद्धकरणात् निशितान्तेन तीक्ष्णान्तेन शरशतेन वाणशतेन क्षतवपुषा सत्रणकलेवरेण बलेन वि-राटकटकेन योद्धं पुनः न संनेहे । कक्ष्मादि बद्धा न स्जीभूतम् । पुनः कीहशेन । स-नेहेन सन्ना नितरां शान्ता ईहा चेष्टा यस्य स ताहशेन ॥

तं तरसानुससार स्मयमानो वायुजोऽद्रिसानुससारः । बद्धा विद्विषेमस्य क्षितिपं ररक्ष मोक्षविद्विषमस्य ॥ १६ ॥

तच्छुत्वेति शेषः । वायुजो भीमः स्मयमानः ईषद्धेसमानः तरसा वेगेन तं क्षिति-पं विराटमनुससार अनुजगाम । मोचयितुमित्यर्थः । कीदशः । अद्रिसानुससारः अ-द्रिसानुवत्पर्वतशिखरवत् ससारः सस्थेर्यः । स च वायुजो भीमः अस्य विराटनृपस्य विद्विषं शत्रुं सुशर्माणं बद्धा । आनीयेति शेषः । क्षितिपं विराटं ररक्ष । तद्धस्तादमोचय-त्यर्थः । कीदशः । विषमस्य संकटस्य मोक्षवित् मोक्षं वेत्तीति तादक् ॥

स्वामित्राणान्सुदिताः स्वामित्राणां भयाच पाण्डोस्तनयाः । अवसन्नत्रेगर्ता अवसन्नत्रेव रात्रिमेशिष्टां ते ॥ १७ ॥

अवसन्नत्रेगर्ताः अवसन्नाः खेदिताः । बद्धा बल्लेनानयनात् । (त्रेगर्ता योधा यैस्ते) । तथा खामिनः तत्कालाविधपालनात् खामिनो विराटस्य त्राणात् भीमेन विहितात् मुदिता-स्तुष्टाः सन्तः ते युधिष्ठिराद्याः खामित्राणां निजशत्रूणां दुर्योधनादीनां भयात् यथा नाविशिष्टकतिपयदिनाविध प्रकटाः स्यामेति भवेत् अशिष्टामशेषां सकलामेव रात्रिं तत्रैव अवसन् ऊष्टः ॥

तरसैव सुशर्माणं मुमोच मात्स्यः सराज्यवसुशर्माणम् । ते हि नरो धन्या ये जित्वारीन्व्यापृता न रोधन्याये ॥ १८॥

१. 'नाहन्' इत्येव पाठो भवेत्. २. 'द्धसम्' इति भवेत्. ३. 'मवशिष्टां' मूल०.

मात्स्यः मत्स्यदेशनृपः विराटनृपः सुशर्माणं राजानं त्रेगर्त तरसैव बलेनेव । अन्येरसं-मतोऽपीत्यर्थः । तं मुमोच । कीदशम् । सराज्यवसुशर्माणं सह राज्येन वसुभिर्धनैः श-मंणा सुखेन च वर्तते यः स तादशः । एतत्प्रस्तावेनान्यापदेशमाह—ये नरो मर्लाः मनुष्यधर्माणः राजानः अरीन् शत्रून् जित्वा रोधन्याये तेषां शत्रूणां रोधन्याये कारा-गृहरक्षणं रोधः तद्भ्म्यादिरोधनं वा तत्र न व्यापृता न लग्नास्ते नरः पुरुषाः धन्याः । धन्यजन्मान इत्यर्थः । नर इति नृशब्दस्य अजन्तस्य प्रथमाबहुवचनरूपम् । ये नृपाः शत्रून् जित्वा तदीयभूम्यादावलोलुपास्तानेव तत्र कलमशालिन्यायेन रोपयन्ति ते धन्या इत्यर्थः ॥

> गोपजनानात्रजतः प्रातिवैद्वाव्य नानात्रजतः । चकुरभङ्गोप्राहंकाराः कुरवः सुदुर्लभं गोप्राहम् ॥ १९ ॥

प्रातः प्रभातसमये नानावजतः नानागोवजेभ्यः आवजतः आगतान् गोपजनान् विद्राव्य विद्रुतान् कृत्वा अभङ्गोप्राहंकाराः अभङ्गः निर्नाशः उप्रः कठिनः अहंकारो गर्वो येषां ते तादशाः कुरवः दुर्योधनपक्ष्याः गोप्राहं गवां प्राहः रोधनं चक्कुः । की-दशम् । सुदुर्लभं । दुष्प्रापम् ॥

कुरुमिर्गोपालीषु क्षिप्तासु हतासु चैव गोपालीषु । पुरमेवादुद्राव स्वयमध्यक्षो गवां जवादुद्रावः ॥ २०॥

गोपालीषु गोपानामाल्यः पङ्कयः तासु क्षिप्तासु दूरीकृतासु, तथा गोपालीषु गवां सुरमीणां पाल्यः पङ्कयः तासु च हतासु सतीषु खयं गवामध्यक्षः नियुक्तः तदिधिकारी जवात् वेगेन उद्रावः उचैःरावः अबद्धाण्यशब्दो यस्य स तादशः पुरमेव विराटनगरमेव आदुद्राव आद्रवत्। गतः तिन्नवेदियतुमित्यर्थः॥

अजिन च शून्या तस्य त्रातुं राज्ञः पुरी पशून्यातस्य । नृपदायादायातस्तद्वृत्तमवेदयद्भयादायातः ॥ २१ ॥

तदा च पश्चन् गोसंघान् त्रातुं रिक्षतुं यातस्य राज्ञः विराटनृपस्य तस्य पुरी नगरी श्चन्या निर्जना अजनि जाता । अतोऽस्मात्कारणात् भयात् कुरुभ्यो जातात् आयातो गवामध्यक्षः तद्वृत्तं गोप्रहरृत्तं नृपदायादाय नृपसुताय उत्तरनाम्ने अवेदयत् न्यवेदयत् । 'दायादौ सुतवान्धवौ' इलमरः ॥

गवामध्यक्षः किमिति नृपसुतं न्यवेदयदित्याह—

अपि सरभसमेतानि त्रातानि गवां महर्षभसमेतानि । अरिलोकाल्यन्तेन स्वयमेव सुयोधनेन काल्यन्ते नः ॥ २२ ॥

१. 'विद्राच्य तदनु नाना' मूल०.

तिद्भियतां चापमदः पाहि पुरं स हि पलायतां चापमदः ।
नैतत्सहनीयं ते यद्भिपुभिगोंकुलानि सह नीयन्ते ॥ २३ ॥
इति वनितामध्ये यन्निवेदितः कर्म तनुभृतामध्येयम् ।
धृष्टतरा गा राज्ञः प्रोवाच गुरुतरागाराज्ञः ॥ २४ ॥

(तिलकम्)

हे नृपसुत, अरिलोकाल्यन्तेन अरिलोकानां शत्रुलोकानामाल्यः पङ्कयः तदन्तेन तद्विनाशरूपेण सुयोधनेन दुर्योधनेन स्वयमेवागत्य महर्षभसमेतानि महावृषभयुक्तानि
एतानि नोऽस्माकं गवां वातानि गोयूथानि सरभसं ससाहसवेगं काल्यन्ते वलादृहीत्वा नीयनते ॥तत्तस्मात्कारणात् हे नृपसुत, त्वया अदः चापं घ्रियतां चापं गृहाणेतत्पुरं नगरं पाहि
रक्ष । स च दुर्योधनः तेन हेतुना अपमदो मदरहितः पलायतां विद्रवतु । यश्च रिपुभिः
कुरुभिः गोकुलानि गोयूथानि सह नीयन्ते वलात्, एतत्ते कर्तुः न सहनीयं न क्षन्तव्यम् ।
'तव्यानीययकाराणां षष्टी कर्तरि वा स्मृता' इत्यनेन कर्तरि षष्टी ॥ इत्यनेन प्रकारेण
विनतामध्ये अवरोधमध्ये तनुभृतां देहिनामध्येयं न ध्येयं मनसापि अचिन्त्यं कर्म कार्य
तादशं वलाद्गोग्रहं गवाध्यक्षेण निवेदितः विज्ञापितो राज्ञः पुत्रः उत्तरनामा धृष्टतरा अतिमुखरा गा वाचः प्रोवाच । अत्र हेतुः—कीदृशः राजपुत्रः । गुरुतरागाराज्ञः गुरुतरा
अतिगुर्वी अगारे गृहे एव न पुनर्वहिः आज्ञा यस्य स तादृक् । विमूढो वाल इत्यर्थः ॥

विराटतनय उत्तरो मुखरा वाचः किमित्यवोचिदत्याह —

अद्य हि कोदण्डेन प्राप्य कुद्धो यथान्तको दण्डेन । क्षपयेयं तामेकः कुरुपृतनां तत्र भवति यन्ता मे कः ॥ २९ ॥ अद्य भृशं तनुजवतां रणे रिपूणां करोमि शंतनुजवताम् । अर्जुनमन्यं तान्ते खबले मां विक्रमेण मन्यन्तां ते ॥ २६ ॥

(युग्मम्)

अधैतस्मित्रहिन कुद्धः एतादृशकर्मश्रवणात् कोधवानहमेकः कुरुपृतनां कौरवचमूं तां प्राप्य कोदण्डेन चापेन कुरुचमूमहं क्षपयेयं नाशयिष्यामि । को यथा—अन्तको यथा यथाशब्द इवार्थे । यथा अन्तको दण्डधरः दण्डेन सकलं जगत्क्षपयित एकः तथाहमपि कुरुचमूं क्षपियष्यामील्यर्थः । तत्र च तस्मिन्कर्मणि मया विधीयमाने कोऽन्यो यन्ता नियन्ता भवति । न कोऽपि नियामको भवतील्यर्थः ॥ शंतनुजवतां शंतनो राज्ञः जातः शंतनुजो भीष्मः तद्वतां तत्सेनानीनामपि रिपूणां शत्रूणां कौरवाणां रणे मृषे तनुजवतां तनुरितकृशो जवो वेगो येषां ते तनुजवाः तेषां भावस्तत्ता तामित-हीनबलतां करोमि करिष्यामि 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा' इति भवन्तीविभक्तिरिप भविष्यदर्थे । तान्ते । कौरवैः खेदिते च खबले अस्मदीयवले । तान्ते इति 'तमु गलाने' धातुः । विक्रमेण हेतुना अन्यमर्जुनं द्वितीयमर्जुनं मां ते रिपवो मन्यन्ताम् अर्जुनाद्वी-नवलो नास्मीति करुत(?) । विराटपुत्र इत्यर्थः ॥

स्ववलेपां चालपति स्वपतेरुपमाधरां च गिरमित्यसिन् । स्वबले पाञ्चालपतिप्रियतनया वचनमुत्तरामुक्तवती ॥ २०॥

इस्रनेन प्रकारेण खबले सुष्ठु अबलो बलरहितस्तस्मिन् खबले वराकेऽस्मिन् विरा-टतनये उत्तराख्ये खबलेपां गिरं सुष्ठु भूयशो(यान्)ऽबलेपो गर्वो यस्यां तादशं तथा खपतेः खश्चासौ पतिश्व भर्ता अर्जुनस्तेन सह उपमाधरामुपमासंस्थापिनीं च गिरं वाच-मुक्तवित सित पात्रालपितिप्रयतनया पात्रालपतेः द्वपदस्य प्रिया स्नेहपात्रं तनया द्रौपदी उत्तरां तद्भिगनीं विराटतनयां वचनं वक्ष्यमाणमुक्तविती । खपतेरूपमेत्यनेन कोधवशमनस्केत्यर्थः॥

द्रौपदी उत्तरां किमवोचदित्याह—

नर्तनलाभवतीनां यासौ गेहे बृहन्नला भवतीनाम्।

विख्याता सारथ्यान्नियंस्यति आतुरर्थिता सा रथ्यान् ॥ २८ ॥

हे नृपस्रते, भवतीनां युष्माकं सत्कार्या नर्तनलाभवत्याः (तीनां) नर्तने यो लाभो वेतनादिः तद्वतीनां नर्तकीनां गेहे नर्तनशालायां, यद्वा हे भवति, हे भोः नृपस्रते ईनां साक्षाल्रक्ष्मीनाम् । तत्सदशीनामित्यर्थः । नर्तनलाभवतीनां नर्तकीनां गेहे, या असौ या एषा वृहत्रला लडयोरैक्यात् वृहत्रला अस्ति, यद्वा भोः नृपस्रते इत्यध्याहारः । या असौ वृहत्रला भवति अस्ति, सा एषा वृहत्रला सारथ्यात् सारथेः सूतस्य कर्म सारथ्यं तस्माद्वेतोविंख्याता प्रसिद्धा । पाण्डवगृहे इत्यर्थः । अर्थिता प्रार्थिता सती भवतीनां भ्रातुः उत्तराख्यस्य राजस्रतस्य रथेन युक्ता रथ्या अश्वास्तान् नियंस्यति पुरा रणद्वि । रथनवाहकं सूतो भविष्यतीत्यर्थः ॥

द्रौपदी पुनरप्युत्तरां किमवोचिदल्याह-

अस्याः सामर्थ्येन व्यधत्त पार्थो बलीयसामर्थ्येन ।

खाण्डवदावे दाहं पाण्डवनगरे च तां तदा वेदाहम् ॥ २९ ॥

वलीयसामितशयेन विलनां वीराणामध्येंन प्रार्थनीयेन अस्या वृहन्नडायाः साम-ध्येंन रथसजीकरणसंयोजनादिना पार्थः अर्जुनः खाण्डवदावे खाण्डवाख्यवने दाहं व्यथत्त । खाण्डववनं ददाहेल्यर्थः । पाण्डवनगरे च स्थिता तदा सैरिन्ध्रीरूपेण यथेह तथा तत्र स्थितापि अहं तद्वेद जानामि ॥

इति सरसं चोदितया सैरिन्ध्या चोत्तरेण संचोदितया।

सत्वरमितमाननया वासिवरानीयते सा मितमाननया ॥ ३०॥ इस्रोने प्रकारेण सैरिन्ध्या सैरिन्ध्यपरनामधेयया द्रौपद्या सरसं सोत्कण्ठं च उदितया उक्तया, तथा उत्तरेण विराटनृपस्रुतेन च संचोदितया सम्यगितशयेन चोदितया प्रेरितया अनया उत्तरया विराटस्रतया मितमान् युद्धिमान् वासविरिन्द्रस्रुः सत्वरं शीघ्रमेव आनीयते स्म आनायितः । नाट्यशालाया इति शेषः । कया । अतिमाननया अतिशयेन मानना पूजा तया । अत्यादरेण आनायित इत्यर्थः ॥

स्वयमहितमहासार्थे हन्तुमना जिष्णुरिधकतमहासार्थम् । चक्रेनर्मानीतः समराय च सोत्तरः पुनर्मानीतः ॥ ३१॥

आनीतः स जिष्णुः पार्थः वृहत्रडारूपधृत् अधिकतमहासार्थमितिशयेनाधिकहासाय नर्मकीडां चके । नर्मवचनान्युक्तवानित्यर्थः । च पुनः समराय च संप्रामाय च इतः स्थानात् नर्मकीडां चके । कीदशः पार्थः । मानी मानवान् । पुनश्च कीदशः । सोत्तरः सहोत्तरेण विराटपुत्रेण वर्तते यः सः । पुनः कीदशः । स्वयमेव अहितमहासार्थं शत्रुमहासमूहं हन्तुमनाः हन्तुं मनो यस्य स हन्तुमना इत्यत्र 'तुं काममनसोः' इत्यनेनानुनासिकलोपः । यद्वा पुनर्मानीतः मां लक्ष्मीं सार्थिपद्प्रापणक्ष्पां नीतः प्रापितः स पार्थः इतः अस्मात्सकाशात् मानी मानवान् अनः शकटं रथयोग्यं रथक्षं वा चके ॥

अथ दन्तुरगजवन्तं कुरुसंघमलङ्घनीयजवं तम् । दृष्ट्वा तत्रासारं विराटपुत्रोऽलपच्च तत्रासारम् ॥ ३२ ॥

अथानन्तरं दन्तुरा रम्या सदन्ताश्च गजा विद्यन्ते यस्मिन् स ताइशे, तथा अल-इनीयजवं न लक्ष्मीयो जवो यस्य स ताइशं कुरुसंघं कौरवव्यूहं दृष्ट्वा विराटपुत्रः उत्तरः अरमस्यर्थे तत्रास विभाय। स च तत्र समरे असारं तुच्छं प्रलापतुत्यमल-पजगाद च॥

अथ बृहन्नडावेशधारिणमर्जुनं काकुखरेण प्रार्थयन् भीतो विराटसुत उत्तरः किम-बोचिदिसाह—

बृहदवलेपारासौ दधती सेना बृहन्नलेऽपारासौ । कथमहमत्रासेन स्वयं प्रवेक्ष्यामि तूर्णमत्रासेनः ॥ ३३ ॥

हे बृहत्रले हे बृहत्रडे, असी एषा अपारा पाररहिता सेना बृहदवलेपारासी बृहत् महान् अवलेपो गर्वः आरासः आसमन्ताद्रासः सिंहनादश्च तौ दधती धारयन्ती अस्ति । तत् अस्याम् अपारायां सेनायामसेनः अविद्यमाना खल्पा वा सेना यस्य स असेनः अहं ख्वयं कथमत्रासेन निर्भयं तूर्णे शीघ्रं प्रवेक्ष्यामि । अत्र प्रवेष्टुं न शक्कोमीत्यर्थः ॥ पुनश्च बृहत्रडावेषधारिणमर्जुनमुत्तरः किमवोचदित्याह—

याहि घृणामावलय स्यन्दनमायान्ति वैरिणामावलयः। । त्यज मामम्बालोलं कथं नु कुर्यो पराक्रमं बालोऽलम् ॥ ३४ ॥

१. एवं व्याख्याने 'चके नर्मानीतः' इत्यत्र रेफश्रवणानुपपत्तिः. २. 'पाहि' मूल०.

भो वृहन्नडे, त्वं घृणां करुणां याहि । ममोपिर करुणां विधेहीत्यर्थः । स्यन्दनं रथं च आवलय प्रत्यावर्तय । अत्र हेतुः—वैरिणामावलयः रात्रृणां पङ्कय आयान्ति । त्वं च मां त्यज मुख्र । इतोऽपसरामीत्यर्थः । कीहरां माम् । अम्बालोलम् अम्बायामिति- क्षेहेन पालयन्त्यां जनियत्र्यां लोलम् । वालिमत्यर्थः । अहं वालः सन् अलमत्यर्थं पराकमं साहसरूपम् अपारैतत्सेनाप्रवेशरूपं साहसं कथं नु कुर्याम् ॥

पुनश्चोत्तरोऽर्जुनं वृहत्रडावेषधारिणं किमवोचिदित्याह—

स्याश्च पदं वासविधेरसान्मोक्षेण शश्चदम्बासविधे । दुर्रुभमङ्गददाम क्षौमाद्यं द्रव्यजातमङ्ग ददाम ॥ ३९ ॥

हे वृहन्नडे, अस्मन्मोक्षण इतः संकटात् अस्माकं मोक्षेण त्वं च अम्वासिवधे मदीय-जनियत्रीसिवधे शश्वत्सदैव वासिवधेः वासस्य स्थितेः यो विधिः सर्वप्रकारेण सम्य-ग्वार्ताग्रहणादिना विधानं तस्य पदं स्थानं स्या भविष्यसि इतीति संकटात् मद्रक्षणेन मदीयजननी च भवतीं सम्यक्पालयिष्यतीत्यर्थः । हे अङ्ग वृहन्नडे, अङ्ग इष्टामन्त्रणे । क्षौमायं दुगूलायं द्रव्यजातं द्रव्यसमूहं दुर्लभं ते ददाम । तथा—अङ्गददाम अङ्गदाश्व दामानि हारदामानि च तदङ्गददाम च तुभ्यं ददाम ॥

इत्थं तत्रासन्तं बहुधा निगदन्तमधिगतत्रासं तम् । उत्तरमाहितहासः प्रोचे बीभत्सुरुत्तमाहितहा सः ॥ ३६ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण तत्र समरभूमौ असन्तमपण्डितं मूर्खं 'सन् सुधीः कोविदः किवः' इत्यमरः । तथा—अधिगतत्रासं प्राप्तभयम् । बहुधा पुनः पुनिनंगदन्तं काकुखरेण प्रार्थयमानं तमुत्तरम् आहितहासः उद्भृतहासः स वीभत्सुरर्जुनः प्रोचे जगाद । कीहशो- ऽर्जुनः । उत्तमाहितहा उत्तमाः प्रधानाः येऽरयस्तान् हन्तीति ताहशः । 'इत्थं तत्रासदृशं बहुधा निगदन्तमधिगतत्रासदृशम्' इति पाठे च इत्थमनेन प्रकारेणा सदृशमयुक्तं बहुधा निगदन्तं तथा अधिगतत्रासदृशम् अधिगतत्रासे प्राप्तमये दृशौ यत्र स तादृशम् ॥

आस्तामुत्तर सान्त्वं द्विषतां प्राप्तोऽधिमध्यमुत्तरसां त्वम् । स्विनवासं नाहत्वा शत्रूत्तेष्यामि विपुलसंनाह त्वा ॥ ३० ॥ इत्थं सुरसत्वेन प्रहिते वाहेऽर्जुनेन सुरसत्त्वेन । सहसा समरोदितया भिया विराटात्मजेन समरोदि तया ॥ ३८ ॥ (युग्मम्)

इत्थमनेन प्रकारेण। उक्त्वेति शेवः। सुरसत्त्वेन सुराणां देवानामिव सत्त्वं धेर्य यस्य सुर-सत्त्वस्तेन अर्जुनेन सुरसत्त्वेन सुशोभनो रसो रणरसो यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तेन हेतुना वाहे अश्वे प्रहिते रणाय निर्मोचिते प्रप्रहे सित सहसा तत्क्षणमेव समरोदितया संप्रामोत्थित-या तया ताहश्या भिया भीत्या हेतुभूत्या विराटात्मजेन उत्तरेण समरोदि रुदितम्। तत्तादृशं संकटं वीक्ष्य उत्तरो रुरोदेल्यर्थः। इति किमुक्त्वेलाह—आस्तामिति । हे उत्तर सान्त्वं चाढुं मद्विषये त्वत्कृतमास्तां भवतु।त्वं च उत्तरसामुत् उद्भटं तरो वेगो येषां ते तादृशानां रिपूणामिधमध्ये मध्ये प्राप्तोऽसि । हे विपुलसंनाह, विपुलः संनाहः कवचं यस्य स तादृश, सोत्प्रासमुक्तिरियम् । शत्रून् रिपून् तवाहत्वा अनिर्मूलयित्वा त्वां स्वनिवासं न नेष्यामि । शत्रून् हत्वैव नेष्यामीत्यर्थः । अहत्वा न इति च द्वौ नत्रौ प्रकृतमेवार्थं कथयतः ॥

सोर्अथाभियानादरिभिः प्रदिश्यमानोऽवरुह्य यानादरिभिः ।

व्यपयातः समहासिः सुधनुस्त्यक्त्वा जनैस्ततः समहासि ॥ ३९॥ अभियानादिरिभः अभियानं रणाय संमुखगमनं तत्र आदिरिभः सादरैः अरिभिः श्रात्रुभिः कुरुभिर्यानात् रथादवरुह्य व्यपयातश्रलितः प्रदिश्यमानः हस्तेन उद्दिश्यमानो वा स्वधनुः स्वकीयं चापं त्यक्त्वा चलितः समहासिः सह महासिना खङ्गेन विद्यते यस्मात्तादशः स उत्तरो विराटसुतः व्यपयातश्रलितः । ततश्र जनैश्र समहासि सम्यक् अतीव हसितम् ॥

चके रथमानीतं प्रगृद्ध केशेषु जिष्णुरथ मानी तम् । वाग्मिर्भीरहिताभिः पुनरमुमाश्वासयद्गभीरहिताभिः ॥ ४० ॥

अथानन्तरं जिष्णुरर्जुनः मानी मानवान् तं विराटपुत्रमुत्तरं वलात्केशेषु प्रगृह्य रथमानीतं रथं प्राप्तं चके । रथमारोपयामासेत्यर्थः । पुनश्च भीरहिताभिः भिया भयेन रहिताभिः, तथा गभीराभिः गाम्भीर्ययुक्ताभिः हिताभिश्च वाग्भिः विराट- वृपमुतस्यापि सत एतादृशं क्रैब्यं नोचितमित्यादिकाभिः परमुत्तरमाश्वासयत् । आश्वा-स्यामासेत्यर्थः ॥

दैन्यं मुञ्जस्वेदं वेपथुमि गात्रगतममुं च स्वेदम् ।
कुरु मितमुत्तर तोत्रग्रहणे मम शञ्जमुत्तरतोऽत्र ॥ ४१ ॥
इति स रिपुत्रस्तस्य प्रत्ययजननाय पाण्डुपुत्रस्तस्य ।
प्रिथतानामपदानान्त्र्यवेदयदशङ्कमात्मनाम पदानाम् ॥ ४२ ॥
(युग्मम्)

इत्यनेन प्रकारेणोक्त्वा रिपुत्रस्तस्य रिपुभ्यः कौरवेभ्यस्रस्तस्य भीतस्य तस्योत्तरस्य प्रत्ययजननाय विश्वासोत्पादनाय स पाण्डुपुत्रोऽर्जुनः वृहत्रडावेशधृद्पि अपदानात् रणादा- वद्भुतकर्मणा, प्रथितानां त्रिजगत्प्रसिद्धानां पदानां सव्यसाचिविजयादीनां मध्ये आत्मनाम अतिप्रसिद्धमर्जुनाख्यं तस्योत्तरस्य न्यवेदयत् अकथयत् । कथमशङ्कम् अविद्यमाना शङ्का शत्रभयः स प्रकटीकरणे निःशेषतः प्रतिश्रुतसमयातिवाहनात् यत्र कर्मणि तथा ।

१. 'सोऽथ भियानादरिभिः' मूळ०. २. 'अपदानं कर्म यृत्तम्' इल्पमरः.

इति किमुक्त्वेलाह—दैन्यमिति । भोः उत्तर, दैन्यं दीनभावं रिपुत्रासजिमदं मुश्चल एक । तथा वेपथुं कम्पमि भयजं सात्विकं भावममुं च । एतं च खेदं गात्रगतं मुश्चल । हे उत्तर, अत्र रणे शत्रुं रिपुं दुर्योधनमुत्तरतः अवतीर्यवतः । योद्धिमिति शेषः । मम तोत्रग्रहणे प्रतोदग्रहणे । सूतकर्मणील्पर्थः । तत्र मितं बुद्धं कुरु । मत्सूतो भवेल्पर्थः ॥

नुन्नरथाश्वस्तेन रमशानमेत्यात्तधनुरथाश्वस्तेन । अशनैरारासरतः कुरुवीरान्पाण्डुसूनुरारासरतः ॥ ४३ ॥

अथानन्तरं पूर्वोक्तसान्त्वविधिना आश्वस्तेन आश्वासयुक्तेन तेन विराटपुत्रेणोत्तरेण नुन्नरथाश्वो नुन्नाः प्रेरिता रणाभिमुखीकृताः रथाश्वा यस्य स तादशः पाण्डसूनुः अर्जुनः तथा इमशानं पितृवनमेत्य शमीवृक्षावलम्ब्यस्त्रगणादात्तं गृहीतं धनुर्येन स तादशश्च अश्चनैः महत्कृत्वा आरासे सिंहनादे रतः सन् आसरतः रणाभिमुखमागच्छतः कुरु-वीरान् भीष्मकर्णादीन् आर ययौ । रणार्थमित्यर्थः ॥

तेनोत्तरसारथिना गाण्डीवं विश्रता च तरसा रथिना । दृढमाकर्णादिषुभी रभसाकृष्टैरतायि कर्णादिषु भीः ॥ ४४ ॥

उत्तरसारिथना उत्तरो विराटपुत्रः सारिथः सूतो यस्य स तादशेन गाण्डीवं नाम धनुविश्रता च रिथना रथयुक्तेन तेन अर्जुनेन तरसा वेगेन दढमाकर्णात् कर्णाविध रभसेन आवेगेन आकृष्टैरिषुभिर्वाणैः हेतुभिः कर्णादिषु कुरुवीरेषु भीर्भयम् अतायि विस्तारिता ॥

> रुधिरवसाचित्रा सा कुरुसेना जातसव्यसाचित्रासा । आहितलेहा हेतिप्रकरेरपतन्महीतले हाहेति ॥ ४९ ॥

जातसव्यसाचित्रासा जातः सव्यसाचिनः त्रासो यस्याः सा तादशी। तथा रुधिर-वसाचित्रा युद्धे क्षतेन जाते ये रुधिरवसे रुधिरं रक्तं वसा च देहिनां धातुविशेषः ताभ्यां चित्रा। तथा हेतिप्रकरैः आयुधसमूहैः आहितः कृतः लेहो प्राहः सर्वतो व्याप्ति-रूपो यस्याः सा तादशी। 'हा हा' इति शब्दमुचार्य महीतले भूपृष्ठे अपतत्॥

अधुना सकलकुरुवीरतिरस्कियैकप्रागल्भ्यमर्जुनस्य वर्णयितुमाह—

पाटितवक्षोदेहः पाण्डवशस्त्रेण शात्रवक्षोदेहः।

भीष्मोऽन्विततालस्य श्लेषमधत्त ध्वजस्य विततालस्यः ॥ ४६ ॥

शात्रवक्षोदेहः शात्रवाणां रिपूणां क्षोदे संचूर्णने ईहा चेष्टा यस्य स तादशोऽपि भी-ष्मः शान्तनवः पाण्डवशस्त्रेण पाण्डवस्यार्जुनस्य शस्त्रेण पाटितं विदीर्णे वक्षो यस्य स ता-दशो देहो वर्ष्म यस्य तादशः सन्, अत एव विततालस्यः विततं विस्तीर्णमालस्यमौ-

१. 'अवतीर्णवतः' इति भवेत्.

दासीन्यम् । अकिंचित्करत्विमिति यावत् । यस्य स ताद्दशः । अन्विततालस्य अन्वितो युक्तस्तालो वृक्षविशेषो यस्य स तादशस्य ध्वजस्य श्लेषं समवेतत्वमधत्त । अतिव्यथितः सन् तालाङ्कध्वजे संलीनदेहोऽभूदित्यर्थः । तालध्वजो भीष्म इति प्रसिद्धः ॥

अधुना कुरुपाण्डवगुरोद्रीणाचार्यस्यापि अर्जुनेन तिरस्कृतपराक्रमत्वं वर्णयन्नाह-

अशनैराशाततया कुलिशोपमयेन्द्रसूनुराशाततया । सायकसंतत्याजप्रतिमं द्रोणं विदार्थ संतत्याज ॥ ४७ ॥

अशनैः शीघ्रमेव आशाततया आशातस्य तीक्ष्णस्य भाव आशातता तया तीक्ष्णत्वेन कुलिशोपमया वज्रतुल्यया सायकसंतत्या शरश्रेण्या अजप्रतिमं विष्णुतुल्यम् । पराक्रमेणेति शेषः । विदार्य विदीर्णाङ्गं कृत्वा संतत्याज । गुरुगौरवेण तं तादशं त्यक्त्वा गतोऽर्जुन इत्यधः ॥

अधुना कर्णस्यापि तिरिक्कयां वर्णयति —

कृत्वा विरथाश्वं तं सूतं नीत्वा च वासविरथाश्वन्तम् ।

भग्नमतनुतत्क्षणतः कर्णे जिष्णुः शरैरतनुत क्षणतः ॥ ४८ ॥

अथानन्तरं वासविरिन्द्रसूनुः अर्जुनः तं जगद्विख्यातपराक्रममपि कर्णे राधेयं शरैः बाणैः विरथाश्चं विगता हता रथाश्वा यस्य स तं तादशं कृत्वा तथा सूतं तत्सारिं च शीघ्रमेवान्तं नाशं च नीत्वा क्षणतः क्षणेन शरैर्वाणैः अतनु वहु कृत्वा तत्क्षणं तन्क-रणं तस्मादतनक्षणतः हेतोभैन्नं लब्धभक्षं साधिरथमतनुत चकार ॥

अथ शकुनेरपि पार्थकृतां तिरस्कियां वर्णयति—

विषदावेशातान्तस्तस्य शरः सुबलस्नवेशान्तातः । पाण्डववेरस्य मदात्स्वयमेवापादितस्य वेरस्यमदात् ॥ ४९ ॥

शातान्तः शातस्तीक्ष्णोऽन्तो यस्य स तादशः तथा विषदावेशातान्तः विषं स्पर्श-समये ददाति इति विषदः तादशश्वासावावेशः तत्र अतान्तः अखिन्नः तस्य अर्जुनस्य शरः मदाद्गर्वात् खयमेवापादितस्य निष्पादितस्य पाण्डवैः सह वैरस्य कलहस्य वैरस्यं विरसत्वं सुवलसूनवे सोवलाय शकुनये अदात् । मदेन पाण्डवैः सह कलहस्य मूलका-रणभूता शकुनिरर्जुनस्तीक्ष्णशरविद्धः स्वधातैः सह कलहः कुरूणां मयोत्पादित इति नितरां सानुशयोऽभूदित्यर्थः ॥

क्षतजे विततक्षरणे सुयोधनं भूय एव विततक्ष रणे । वासविरुद्रवदे व स्फुटमिरसैन्ये चचार रुद्रवदे व ॥ ५० ॥ वासविरर्जुनो रणे संप्रामे सुयोधनं दुर्योधनं भूय एव विततक्ष तन्करोति स्म । 'तक्ष त्वक्ष तन्करणे' धातुः । शरेरिति शेषः । कस्मिन्सित । क्षतजे रक्ते विततक्ष-

१. 'द्विषदा' मूल०.

रणे सित विततं विस्तीर्णे क्षरणं स्रवणं यस्य तत्तादशे सित । अर्थात् तस्यैव । स च वासिविरिन्द्रसूनुः अरिसैन्ये शत्रुकटके रुद्रवत् रुद्रतुल्यम् अतिभयानकं चचार । अत्र उद्रवदे इति व इति पदच्छेदः । वशब्द इवार्थे । अरिसैन्ये कीदशे व उद्रवदेव उच्चैः रव उद्रवः विकटशब्दः तं ददाति उद्रवदं तस्मिन् तादशे इव । तमर्जुनं रुद्रवद्गीमक-र्माणं दृष्ट्वा सैन्यमुत्कटं शब्दिमवाभूदिल्यर्थः ॥

मुख्यमसावस्त्राणां स्वापनमुत्सृज्य चाझसा वस्त्राणाम् । हरणं निद्रागेभ्यश्चके संग्राममूर्धनि द्रागेभ्यः ॥ ५१ ॥

असावर्जुनः अस्त्राणां मन्त्रप्रयोज्यशस्त्राणां मुख्यं प्रधानं स्वापनमस्त्रमुत्स्रज्य अञ्जसा व्यक्तमेव वस्त्राणां वाससां हरणमेभ्यः सैन्यलोकेभ्यः संप्राममूर्धनि रणशिरसि चके । एभ्यः कीदशेभ्यः । निद्रागेभ्यः निद्रां गच्छन्ति ते निद्रागास्तेभ्यः ॥

स पृथावृक्षेशास्यः सुधनुर्न्यस्य इमशानवृक्षेऽशास्यः । रणभूमाववलेपि द्विड्बलमभिभ्य तूर्णमाववलेऽपि ॥ ५२ ॥

सोऽर्जुनः ऋक्षेशास्यः ऋक्षाणां तारकाणामीशः ऋक्षेशश्चन्द्रः तद्वदास्यं मुखं यस्य स तथा अशास्यः केनापि न शासनीयः महापराक्रमित्वात् । रणभूमौ संप्रामभूमौ अन्वलेषि सगर्वे द्विड्वलं शत्रुवलमभिभूय जित्वा पृथौ महति रमशानवृक्षे शमीवृक्षे प्रागुद्दिष्टे यत्रायुधानि तै रिक्षतान्यासन् तत्रैव पुनरिष स्वकार्ये विधायागतः स्वधनुः स्वचापं न्यस्य तूर्णमिष शीघ्रमिष आववले । प्रसावृत्त इस्पर्थः ॥

न तु मे भवता तत्त्वं व्याख्येयं धृतधनुश्च भव तात त्वम् । इति सारथ्यं तस्य व्यधायि पार्थेन वैरिरथ्यन्तस्य ॥ ५३॥

इति चोक्त्वा पार्थेन अर्जुनेन तस्य उत्तरस्य सारथ्यं सूतकर्म व्यथायि कृतम् । तस्य कीट्सस्य । वैरिरथ्यन्तस्य वैरिरथिनां शत्रुमहारथानामन्तस्य नाशरूपस्य । इति किमि-त्युक्त्वा भो राजसुत उत्तर, मे मम तत्त्वं रहस्यं यन्मया युद्धसंकटे तवाये खनामप्र-काशितं तन्न व्याख्येयम् । कस्यापि न वाच्यम् । तुशब्दः पूर्वस्मात्पक्षान्तरे । हे तात पूज्य, त्वं धृतधनुश्च प्राग्वत् भव । 'पूज्यश्वशुरयोस्तातः' इत्यनेकार्थेषु ॥

जितरिंपुराजादृद्धः पुरं विराटोऽप्यवाप राजा दृद्धः ।

शुश्राव जयं तस्य स्वसुतस्य च देवराडिव जयन्तस्य ॥ ९४ ॥ आजौ संश्रामे जितिरपुः जितशत्रुः ऋद्धः समृद्धः ऋद्धो राजा विराटोऽपि पुरं ख-नगरमवाप । तस्य सुतस्य च उत्तरस्य जयं विजयं शुश्राव । क इव कस्य । देवराट् इन्द्रो यथा जयन्तस्य जयन्ताख्यस्य स्वसुतस्य ॥

धूपैरुत्तरलाली रथ्याः स विधाय तूर्णमुत्तरलाली । धर्मभुवा देवनतश्चके हसितं विचित्रवादेऽवनतः ॥ ५५ ॥ ६ आश्वासः]

स विराटनृपः उत्तरलाली उत्तरं खपुतमुत्तराख्यं लालयित सस्नेहं पश्यित विशेषतः जयश्रवणादुत्तरलाली तूर्णं शीघ्रमेव रथ्या विशिखाः । 'रथ्या प्रतोली विशिखाः 
इत्यमरः । धूपेरगुर्वादिधूपैः उत्तरलाली उचैस्तरलाः सौगन्ध्याय लोला अलयो अमरा
यासु तास्तादशीर्विधाय धर्मभुवा युधिष्ठिरेण कङ्कविप्ररूपधारिणा सह देवनतः यूतात्
यूतार्थं विचित्रवादे नानावादे हसितम् । परस्परमित्यर्थः । हासं चके । कथंभूतः । अवनतः । यूतार्थमित्यर्थः । तथा च विराटपर्वणि—'प्रवर्तमानो यूताय मात्स्यः पाण्डवमव्रवीत् । पश्य पुत्रेण मे युद्धे तादशाः कुरवो जिताः ॥' इति । 'ततोऽव्रवीत् महातेजा
धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । वृहन्नडा यस्य यन्ता कथं न स विजेष्यति ॥ इत्युक्त्वा कुपितो
राजा धर्मपुत्रमथाव्रवीत् । समं पुत्रेण मे शण्ठं व्रह्मवन्धो प्रशंसिस ॥' इत्यादि विचित्रवादः । तथा 'ततः प्रकृपितो राजा तमक्षेणाहनद्भृशम्' इत्यादि ॥

स प्रजहाराजानन्नक्षेण क्षेपहृतमहा राजानम् । धर्मजमतिमत्तायां निजबुद्धौ निरतमेव मतिमत्तायाम् ॥ ५६ ॥

स विराटः अजानन् तन्महिमानिभज्ञः मितमत्तायां मितमतः बुद्धिमतो भावः मित-मत्ता तस्यो निरतं राजानं धर्मजं युधिष्ठिरनृपमक्षेण पाशकेन प्रजहार अहनत् । कस्यां सस्याम् । निजबुद्धौ अतिमत्तायाम् अतिप्रमादयुतायां क्षेपेण उत्कृतविचित्रवादेन हतं महः तेजो यस्य स क्षेपहृतमहाः ॥

तदनु रुजा यातेन श्वेताश्वभयादवैक्षि जाया तेन ।

सा निजकपटाधाराः क्षतजस्य चकार विहितकपटा धाराः ॥५७॥

तदनु तदनन्तरं रुजा अक्षप्रहारोत्थव्यथया तथा श्वेताश्वभयात् श्वेताश्वादर्जुनाद्भयं तस्मात् हेतोः एताहशीं व्यवस्थां मे हृष्ट्वा इह वृहत्रडावेषधारी अर्जुन आयातः । निर्वि-राटवंशां पृथ्वीं कुधा करिष्यतीति भयादित्यर्थः । तेन युधिष्ठिरेण जाया सैरिन्ध्रीवेषधारिणी द्रौपदी अवैक्षि हृष्टा । सा च द्रौपदी क्षतजस्य तत्प्रहारोत्थस्य धारा निजकपटाधारा निज एव निजको यः पटः स एव आधारो यासां ता रक्तधाराः । निजिश्ररोंशुकेनोत्पुंसितवतीत्यर्थः । कीहशी सा । विहितकपटा विहितं कपटं यया सा । अस्य ब्राह्मणस्य वराकस्य वत नैवैतदुचितमिति मिषेण रक्तं निजपटे धारयामासेत्यर्थः ॥

सुतमरिसमुदायान्तं मात्स्योऽवलोक्य समुदायान्तम् । भीतिमलं भेजे यः स्वयं जयन्कौरवेऽवलम्भे जेयः ॥ ९८ ॥

मात्स्यो मात्स्याधिपो विराटोऽपि तावदिरसमुदायान्तम् अरीणां समुदायः समूहः तस्य अन्तो नाशस्त्रमायान्तं मृतमुत्तरमवलोक्य समृत् सह मुदा वर्तते यः स समृत् सहर्षः अलमत्यर्थे प्रीति भेजे। तं मुतं कमित्याह—यः कौरवे दुर्योधने खयमवलम्बे

<sup>9. &#</sup>x27;प्रीतिं लेमे जेयः खयं जयं कौरवे बले भेजे यः' मूल०.

आश्रयेऽपि सित जयन् जेता आसीत्। यद्वा कुरूणामिदं कौरवं तस्मिन् कौरवे सैन्ये खयमवलम्बे यो जयन् जेता आसीदिति॥

अरिबलकम्पद्या तं श्रिया समेतं सयन्तृकं पद्यातम् । स्फुरितमहा रेजे यं सुतं परिष्वज्य संप्रहारेऽजेयम् ॥ ५९ ॥

अयं विराटनृपः अरिबलकम्पदया शत्रुवलाय कम्पं ददातीति तादश्या श्रिया लक्ष्म्या समेतं युतं तथा सयन्तृकं सह यन्त्रा वृहन्नडावेषधारिणा अर्जुनेन वर्तते यः स तादशं तथा पदयातं पादपिततं तं सुतमुत्तरं परिष्वज्य आलिङ्ग्य रेजे वभौ । कीदशः स विराटनृपः । स्फुरितमहाः स्फुरितं महस्तेजो यस्य स तादशः । सुतं कीदशम् । अ-जेयं न जेतुं शक्यम् । कुत्र । संप्रहारे ॥

अथ नृपमस्तकलीनां क्षतिं विलोक्यातिमात्रमस्तकलीनाम्।

अजिन तदा पाण्डुभुवामितरभसः कीर्तिसंपदा पाण्डुभुवाम्।।६०॥ अथानन्तरं नृपमस्तकलीनां नृपस्य युधिष्ठिरस्य मस्तके शिरिस लीनां क्षिति विलोन्यातिमात्रमस्तो दूरीकृतः किल्येंस्ते ताहशानामिष पाण्डुभुवां पाण्डवानामितरभुसः अतिशयेन साहसावेगः अजिन जातः । विराटमुपरीत्यर्थः । कीहशानाम् । कीर्तिसंपदा कीर्तिश्रिया पाण्डुर्धवला भूयेंषां ते ताहशानाम् ॥

तदनु रहस्यवधाय त्वरिता मात्स्यपकुलोद्वहस्य वधाय । रूपं बश्चः खन्ते पार्थाः समये च रोषबश्च खन्ते ॥ ६१॥

तद्तु तदनन्तरं ते पार्थाः युधिष्ठिराद्या रहिस मिथः अवधाय सावधानीभूय तिस्मिन् वेषातीतं (?) च निजप्रकाशनसमयं च निश्चित्य मात्स्यपकुलोद्वहस्य मात्स्याधिपस्य वि-राटस्य वधाय त्वरिताः सन्तः स्वरूपं प्राग्यथावस्थितम् । कङ्कसूदादिवेषपरित्यागेने-त्यर्थः । बश्चः अधारयन् । बश्चरिति 'डुश्च्च् धारणपोषणयोः' धातुः । किंभूतम् । रो-षबश्च रोषेण बश्च कपिलम् । कदा । समये काले । कीदशे । स्वन्ते शोभनः अन्तो यस्य स तादशे ॥

> अथ तरसापत्येनप्रतिमान्पार्थान्समीक्ष्य सापत्येन । चके सामात्येनः सारता मात्स्येश्वरेण सामात्येन ॥ ६२ ॥

अथानन्तरं तरसा शीव्रमेव आपत्य गत्वा इनप्रतिमान् तेजसा सूर्यसदशान् पार्थान् युधिष्ठिरादीन् समीक्ष्य सापत्येन सह अपत्येन सुतेन उत्तरेण वर्तते यः स तादशेन, तथा एनः अपराधं सुकृतं स्मरता, तथा सामात्येन समित्रणा मात्स्येश्वरेण साम सान्त्वं तेषां चक्रे व्यधायि ॥

अवनिभृति समानमित खजनैः सार्धे बृहस्पतिसमानमितः । तत्र दृशं समतनुत श्लाघ्यां धर्मात्मजोऽनृशंसमतनुतः ॥ ६३॥ धर्मात्मजो युधिष्ठिरः तत्र तस्मिन् अविनिभृति राज्ञि विराटे खजनैः वन्धुजनैः सार्धे समानमित सम्यक् आनमित प्रणमित श्राच्यां सम्नेहां दशं समतनुत व्यतनोत् । कीदशः सः । वृहस्पितसमानमितः वृहस्पितराङ्गिरसस्य समाना सदशी मितर्यस्य सः । पुनः कीदशः । अनृशंसमतनुतः अविद्यमानं नृशंसानां कृराणां मतं येषां ते अनृशंसमताः साथवः तैर्नुतः स्तुतः ॥

अदिशदसौ भद्राय प्रियां सुतामुत्तरां च सौभद्राय ।

दृतांश्चार्यसुहद्भ्यः पार्थानां प्राहिणोद्भिचार्य सुहद्भयः ॥ ६४ ॥

असौ विराटो तृपः भद्राय प्रशंस्याय प्रियां स्नेहभाजनभूतामुत्तरामुत्तरनाष्ट्रीं सुतां सौभद्राय सुभद्रासूनवे अभिमन्यवे अर्जुनसुताय अदिशत् ददौ । तद्विचार्य च पार्थानां युधिष्ठिरादीनां सुहद्भयो वन्धुभ्यः दूरस्थेभ्यः श्रीकृष्णप्रभृतिभ्यः दूतांश्व आकारणाय प्राहिणोत् विसर्जयामास । सुहद्भयः कीहशेभ्यः । अरीणां शत्रृणां येऽसवः प्राणास्तान् इति तेभयस्ताहशेभ्यः ॥

संप्राप्य तदानन्तं पार्थो वन्ने कृताभिमतदानं तम् । प्रतिजन्नाह तदैव स्फीतं सैन्यं सुयोधनो हतदैवः ॥ ६५ ॥

पार्थी युधिष्ठिरः तदा तस्मिन् समये तमनन्तं हिरं श्रीकृष्णं प्राप्य वन्ने । साहाय्याये-त्यर्थः । कीदशं तम् । कृतमभिमतं यथेष्टं दानं येन स तादशं वनवासादिक्रेशिनां तेषां कृताभिमतदानमित्यर्थः । तच्छुत्वा च सुयोधनो दुर्योधनः हतदैवः हतं दुष्टं दैवं शुभाशुभं कर्म यस्य सः । दैवहत इत्यर्थः । तदैव तस्मिन् काले र्रभीतमेकादशाक्षौहिणीरूपं सैन्यं प्रतिजगाह समुदितं चके ॥

खनयात्परमातुलतः सुयोधनो वरमवाप रमातुलतः । श्रेयो नेयमुपायात्सोऽपि संचिन्त्य भागिनेयमुपायात् ॥ ६६ ॥

रैमातुलतः रमया लक्ष्म्या अतुलः अनुपमः तस्मात् तादृशात् खनयात्परमातुलतः सुष्ठु अनयः खनयस्माद्धेतोः यः पर उत्कृष्टः स्नेहमाजनं यो मातुलः शकुनिस्तस्मात् वरं साहाय्यरूपमवाप । सोऽपि शकुनिः इति संचिन्त्य भागिनेयं भगिन्या गान्धार्या अपत्यं भागिनेयः दुर्योधनस्तमुपेयात् उपागमत् । इति किमित्याह—श्रेयः कुशलं नेयं प्राप्यम् । कस्मात् । उपायात् । कमपि खकीयं महाराजमाश्रित्येत्यर्थः ॥

१. स्फीतं प्रख्याततरं समुदिनं यादवानां सैन्यमेव प्रतिजप्राह । तथा च भारते सेनोयोगपर्वणि—'एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनंजयः। अयुध्यमानं संप्रामे वरया-मास केशवम् । दुर्योधनस्तु तत्सैन्यं सर्वमावरयत्तदा ॥' इत्येवं व्याख्या सुष्ठु प्रतिभाति. २. सुयोधनः खनयात्खकीयनीतितः परमातुलतः परेषां शत्रुभूतानां पाण्डवानां मातुलतः शल्याद्वरमवाप । सोऽपि शल्योऽपि 'उपायाच्छ्रेयो नेयम्' इति संचिन्त्य भागिनेयं पाण्डवमुपायात् ।' इत्येवं व्याख्या सुष्ठु प्रतिभाति.

तं युधि राधेयस्य ज्ञाता खल्ल कर्मणः पराधेयस्य । स ययाच क्षेपार्थ ज्ञाल्योऽपि तथेति चाचचक्षेऽपार्थम् ॥ ६०॥

सं दुर्योघनः युधि युद्धे पराधेयस्य परैः शत्रुभिरधेयो धर्तुमशक्यस्तस्य तादृशस्य । 'डुधाज् धारणपोषणयोः' धातुः । कर्मणः अत्यद्भत्तकर्मणो ज्ञाता । कस्य । राधेयस्य कर्णस्य । रणादावद्भुतं कर्म कर्णस्य ज्ञातेत्यर्थः । तं कर्णे क्षेपार्थं शत्रूणां नाशार्थे ययाच प्रार्थयामास । शल्योऽपि राजा अपार्थं व्यर्थम् । तिस्त्रियमित्यर्थः । तथेति एवमेव विधी-यतामिति च आचचक्षे जगाद ॥

अधुना द्वयोरिप कुरुपाण्डवसेनयोः संख्यासमुदायमाह—

सप्त महासेनानामक्षौहिण्यः कृतादृहासेनानाम् । घटिता धामन्येषां तत्रैकादश धृतकुधामन्येषाम् ॥ ६८॥

एषां पाण्डवानां धामिन सैन्यरूपे सप्त अक्षोहिण्यः घटिता मिलिता । एषां कीहशानाम् । महासेनानां महत्यः सेना येषां ते ताहशानाम् । पुनः कीहशानाम् । कृताटहान्सेनानाम् कृतः अट्टहासः महाहासा युद्धोचिता यैस्ते ताहशा इनाः सेनानीवीरा येषां ते ताहशाः । तत्र तयोर्द्वयोः सेनयोर्मध्ये अन्येषां कुरूणामेकादशाक्षौहिण्यो घटिता मिलिताः । कीहशीनाम् । धृतकुधाम् धृता पार्थनाशाय कृत् कोपो यैस्ते ताहशानाम् । अथाक्षौहिणीसंख्या प्रसङ्गेन लिख्यते—'एकविंशत्सहस्राणि शतान्यष्टौ तु सप्ततिः । गजानां च रथानां च तावदेव कदम्वकम् ॥ पत्रषष्टिसहस्राणि षट्शती दशधाधिका । तुरङ्गमानां जात्यानां पुनः पवनरंहसाम् ॥ ठक्षं नव सहस्राणि पदातीनां शतत्रयम् । पत्राश्चादिकं चैव स्मर्यतेऽक्षौहिणी वुधैः ॥' हित्तनः २१८७०, रथाः २१८७०, अश्वाः ६५६१०, पदातयः १०९३५० । इत्यक्षौहिणीसंख्या ॥

निन्दितसंयत्तेभ्यः श्रुत्वा च निवृत्तिमाजिसंयत्तेभ्यः ।

द्धदिव हितवाञ्छां तं धृतराष्ट्रः संजयं प्रहितवाञ्छान्तम् ॥६९॥
धृतराष्ट्रो राजा आजिसंयत्तेभ्यः आजौ युद्धे युद्धविषये सम्यक् यत्ताः सयलास्तादशेभ्यस्तेभ्यो दुर्योधनकर्णादिभ्यः निवृत्ति पार्थानां वनवासादितः श्रुत्वा हितवाञ्छां खपरपक्षयोः स्नेहेन मिलनवाञ्छामिव दधत् तान्प्रति तं संजयं सूतं प्रहितवान् । कीदशं
तम् । शान्तं शमप्रधानम् । कीदशो राजा । निन्दितसंयत् निन्दिता दूषिता संयत् युद्धं
येन स तादशः । दधदिवेत्यत्र इवशब्दो द्वयोः सेनयोः सस्नेहं मिलने संशयार्थम् ॥

सोऽपि मृधावादरतः पार्थानां प्राप्य संनिधावादरतः।

अभ्यधित स्वामिवचः सारन्मितं तस्य भूभृतः स्वामिव चः॥ ७०॥ सोऽपि संजयः पार्थानां युधिष्ठिरादीनां संनिधौ संनिधाने प्राप्य मृधावादरतः मृ-

१. 'पाण्डवस्तं शस्यं राधेयस्य क्षेपार्थं ययाच' इति प्रतिभाति. २. 'सुत्वा' मूल०.

धस्य युद्धस्य यः अवादः अकथनं तत्र रतः । शान्तिरैव युक्ता इति कथयन्निस्पर्थः । आदरेण स्वामिवचः स्वामिनो धृतराष्ट्रस्य वचः अभ्यधित अकथयत् । तस्य भूभृतो दुर्योधनस्य च स्वां मितं मत्सरकञ्जषां च स्मरन् अभ्यधित । दुर्योधनस्य मितं स्मरन् संशयित इव शान्तिप्रधानं धृतराष्ट्रवचोऽकथयत् इत्यर्थः । क इव । चः इव । यथा चः चकारः अव्ययं तस्य तचेति संशयं बृते, तद्वत्संजयोऽपि जगादेत्यर्थः ॥

अवनेरादरसहितैरवने राज्ञां समूहमुत्सार्यापि ।

न वने नरदेवसुतैर्नवनेन निवृत्तिवर्त्मनोऽकारि मनः ॥ ७१ ॥

राज्ञां समूहं व्रजमुत्सार्थं दूरीकृत्यापि अवनेर्भूमेरवने रक्षणे आदरसहितैः सादरै-निवृत्तिवर्त्मनः वनवासान्निवृत्तिमार्गस्य नवनेन स्तवनेन । 'ण् स्तुतौ' धातुः । नरदेवसुतैः नृपसुतैः वने वनविषये मनः न अकारि न कृतम् । वनान्निवृत्य शत्रून् जित्वा महीं पा-लयाम इत्येव मनसि चक्कुरित्यर्थः ॥

> तन्मतवादायातः सूतो हास्तिनपुरं जवादायातः । वाचं शोर्यादीनां न्यवेदयत्पार्थिवाय शोर्यादीनाम् ॥ ७२ ॥

सूतः संजयः अतोऽनन्तरं तन्मतवादाय तेषां पाण्डवानां यन्मतं तस्य वादः धृत-राष्ट्रादीनामग्रे कथनं तस्मे जवाद्वेगेन हास्तिनपुरमायातः आगतः । तत्र च शौर्यादीनां शौरिः श्रीकृष्णः, आदिशब्देन युधिष्ठिरादयः, तदादीनां वाचं धृतराष्ट्राय पाथिवाय न्य-वेदयत् । कीदशीं वाचम् । शौर्यादीनां शौर्येण श्चरत्वेन प्रागल्भ्येन अदीनां नदीना ताम्॥

सपितामहतातेन स्वजनेन ततोऽर्थितोऽपि महता तेन।

न तु कृतवाञ्छान्तेभ्यः सुयोधनो राज्यदानवाञ्छां तेभ्यः ॥७३॥
सिपतामहतातेन पितामहो भीष्मः, तातो धृतराष्ट्रश्च तौ, सह ताभ्यां वर्तते यः स
ताहशेन महता च तेन स्वजनेन वन्धुजनेन प्राधितोऽपि सन् सुयोधनो दुर्योधनः ।
तु पक्षान्तरे । शान्तेभ्यः शमप्रधानेभ्यस्तेभ्यः पाण्डवेभ्यो राज्यदानवाञ्छां राज्यवितरणेच्छां न कृतवान् ॥

तद्नु परा ज्ञात्यन्तं विधास्यता धर्मजेन राज्ञात्यन्तम् ।

प्रापे चिन्तापरता प्रमुष्णता सपिद मुखरुचि तापरता ॥ ७४ ॥ तद्यु तदनन्तरमत्यन्तं नितरां ज्ञात्यन्तं ज्ञातीनां वन्धूनां सेनाद्वयेऽपि स्थिताना-मन्तो नाशस्तं विधास्यता कर्तुमिच्छता राज्ञा धर्मजेन युधिष्ठिरेण परा उत्कृष्टा चिन्ताप-रता चिन्तायां परो लग्नः तस्य भावसत्ता प्रापे लब्धा । किंभूतेन धर्मजेन । मुखरुचि वदनकान्ति प्रमुष्णता चोरयता । मिलनमुखच्छिवनेत्यर्थः । कीदशी चिन्तापरता । तापरता तापे पश्चात्तापे रता ॥

१. 'मादाया' मूल ०.

### काव्यमाला।

स प्रणयेन सहायं जगाद गोविन्दमतिशयेन सहायम्।
नान्यो मे यादव नौर्रातसमुद्रे त्वदप्रमेयादवनौ ॥ ७९ ॥

सोऽयं युधिष्ठिरः अतिशयेन नितरां सहायं गोविन्दं श्रीकृष्णं प्रणयेन सह सप्रणयं जगाद। किमिति । हे यादव यदुवंशज, अप्रमेयात् ब्रह्माधैरिप न प्रमेयः निर्णेतुं शन्वस्ताहशात् त्वत् भवतः अन्यः नौः तरिणः। तारिका इत्यर्थः। न अस्ति । कुत्र। अतिंसमुद्रे अर्तिः मनःपीडा स एव समुद्रः तस्मिन् । कस्याम्। अवनौ भूमौ। 'अर्तिः पीडा धनुःकोट्योः' इत्यमरः॥

युधिष्ठिरः पुनरपि श्रीकृष्णं संध्यर्थे प्रार्थयति-

न हि कुरवो मह्यन्ते राज्यं प्रदिशन्त्यभीरवो मह्यं ते।

न च जनता वध्येयं किमत्र पथ्यं त्वयैव तावद्येयम् ॥ ७६ ॥

हे श्रीकृष्ण, अभीरवः न भीरवः कातराः कुरवः ते दुर्योधनाद्याः मह्यन्ते मह्या भूमे-रन्तस्तत्र मह्यन्ते मह्यं राज्यं न प्रदिशन्ति न दास्यन्ति । इयं जनता जनानां समूहः वन्धुजनानां समूहः न च वध्या हन्तुं योग्या । तत्तस्मात्कारणात् अत्र विषये त्वयेव सर्वज्ञेन तावत् पथ्यं हितं ध्येयं चिन्त्यम् ॥

विह्वलवपुरङ्ग त्वा याचे यदुवीर कौरवपुरं गत्वा ।

संधि पङ्कजनयन खया धिया स्वैजेनैरपङ्क जनय नः॥ ७७॥

हे अङ्ग हे यदुवीर श्रीकृष्ण, अहमेतत्सेनाद्वयसंघटमाविवन्धुक्षयभयात् विह्नलं स-कम्पं वपुर्यस्य स विद्वलवपुः सन् त्वा त्वां याचे । किमिति । हे यदुवीर, त्वं कौरवपुरं हास्तिनपुरं गत्वा हे पङ्कजनयन पुण्डरीकाक्ष हे अपङ्क अविद्यमानं पङ्कं कलुषं शीतादि-षड्मिंजं बाल्याद्यवस्थात्रयजं वा यस्य तस्य संबोधनम् । नः अस्माकं स्वैर्जनैः वन्धुभिः सह स्वया बुद्धा प्रज्ञया संधि जनय उत्पादय ॥

इति रिपुराशावन्तं परिहर्तु चक्रपाणिराशावन्तम् ।

अधरितचतुरम्बुध्या विचिन्त्य नृपतिं जगाद चतुरं बुद्धा ॥७८॥

इत्यनेन प्रकारेण रिपुराशो कुरुसैन्ये अन्तं नाशं भाविनं परिहर्तुं दूरीकर्तुमाशावन्त-मभिलाषयुक्तं तं नृपतिं युधिष्टिरं बुद्धा विचिन्त्य चतुरं कृत्वा चक्रपाणिः श्रीकृष्णः ज-गाद । वक्ष्यमाणमिति शेषः । बुद्धा कीदश्या । अधिरतचतुरम्बुध्या अधिरता जिताः चत्वारोऽम्बुधयो यया सा तादश्या चतुरम्बुधिभ्योऽपि विततया। गम्भीरया चेत्यर्थः॥

श्रीकृष्णो युधिष्ठिरं किमवोचिदित्याह—

कुरुवृषभावनिदानं कुर्युः कुरवो न बन्धुभावनिदानम् । तेषां मे वचनं तु स्यादवमानस्य मूलमेव च नन्तुः ॥ ७९ ॥ हे कुरुवृषभ कुरूणां कुरुवंश्यानां वृषभः श्रेष्टः तस्य संबोधनम् हे कुरुवृषभ युधि- ष्ठिर, क्ररवो दुर्योधनायाः अवनिदानमवनेः पृथ्व्या दानं क्रुर्युः भूमिं कदाचिद्द्युः । न तु वन्युभावनिदानं कुर्युः । वन्युषु भावस्य स्वाभिप्रायस्य निदानं मूलकारणम् अतस्तेषां कुरूणां तु पक्षान्तरे मे मम वचनमवमानस्य मूलमेव स्थात् अवमानोत्पादकमेव स्थात् मदीयवचनस्य नादरात् । मे कीदशस्य । नन्तुः प्रणमतः । सविनयमित्यर्थः । नन्तृशब्द-स्याजन्तस्य पष्ट्येकवचने रूपम् ॥

श्रीकृष्णस्तं युधिष्टिरं पुनः किमवोचिदलाह्—
अपि सुरसत्त्व रमे वः श्रेयसि यास्यामि चैष सत्त्वरमेव ।
उदयो दैवप्रभवः प्रयत्नमात्रे वयं सदैव प्रभवः ॥ ८० ॥

हे सुरसत्त्व सुराणां देवानामिव सत्त्वं धेर्यं यस्य स तस्य संवोधनम् । अहं वः यु-ध्माकं श्रेयसि कल्याणे रमे हृध्यामि । एष च अहं सत्त्वरं शीघ्रं यास्यामि । तत्सिविधमि-त्यर्थः । उदयः कार्यसंसिद्धिरूपः दैवप्रभवः देवाद्भाग्यात् प्रभवो यस्य स तादक् भ-वति । वयं पुनः सदैव प्रयत्नमात्रे प्रभवः समर्थाः । वयं केवलमत्र प्रयत्नं कुर्मः।सिद्धि-स्तु दैवाधीनेत्यर्थः ॥

> कृतवागादानं तं कृतधीरित्यर्जुनो जगादानन्तम् । मा लोकेश वदैवं यतः सुकृतोऽतियाति केशव दैवम् ॥ ८१ ॥

इत्यनेन प्रकारेण कृतवागादानं कृतं विहितं वागादानं वाक्प्रपन्नो येन स तादशम् अनन्तं हिरं श्रीकृष्णमर्जुनो जगाद । किमिति । हे लोकेश लोकानां भूरादीनामीशः खामी तस्य संवोधनम्।त्वमेवं मा वद मा बृहि। हे केशव सुकृतः सुशोभनं कृत्वा कृतः। कृतिनेति शेषः । यत्नः दैवमतियाति । अतिशब्दोऽर्थादृष्टः। कृतिना सम्यक् कृतो यत्नः दैवमतियाति । तहृङ्गयतीत्यर्थः ॥

अर्जुनः श्रीकृष्णं पुनरिष किमबोचिदलाह— विधिना वै मुख्येन स्फुटलक्षणसिद्धदेववैमुख्येन । देहभृतापाद्यानि श्रेयांस्यायुर्धनप्रतापाद्यानि ॥ ८२॥

वै निश्चये । स्फुटं लक्षणेन सूत्रव्याख्यानेन सिद्धा ये देवाः दिवि दीव्यन्तीति देवाः देवादयः पश्चादिषु द्रष्टव्याः इति देवशब्दनिर्देश्याः। ब्रह्मादय इत्यर्थः । तेषां वैमुख्येनापि सता मुख्येन प्रधानेन विधिना दैवेन पूर्वकर्मणा हेतुना देहभृता पुरुषेण कर्त्रा आयुर्धन-प्रतापाद्यानि आयुर्जीवितकालपर्यायः, धनं वित्तं च, प्रतापः अरिभयजननी वार्ता, एत-दाद्यानि श्रेयांसि कल्याणानि आपाद्यानि लभ्यानि ॥

इत्थं तावद्यतने कृष्णः पार्थे कृतस्थितावद्यतने ।
दत्तसकलहेतुं गां निपुणो निजगाद वादकलहे तुङ्गाम् ॥ ८३ ॥
इत्थमनेन प्रकारेण तावत् प्रथममद्यतने तत्कालाहें यतने यत्ने संधिरूपे कृतस्थिती

विहितसिद्धौ पार्थेऽर्जुने सित कृष्णः श्रीकृष्णः वादकलहे वादे संवादे यः कलहः तत्र तुङ्गां महतीं तां गाम् वाचं जगाद ऊचे। कीदशीं गाम्। दत्तसकलहेतुं दत्ताः सकला हेतवः उपपादका यस्यां सा तादशीम्। कीदशः श्रीकृष्णः। निपुणः॥

यद्येवं नियमस्तु त्वदृष्टान्तेषु सारवान्नियमस्तु । तव निपुणा मतिरेकः फलविकलश्चेन्न कर्मणामतिरेकः ॥ ८४ ॥

हे अर्जुन, एवमनेन प्रकारेण त्वहृष्टान्तेषु विधिना वैमुख्येनेत्यादिषु तु पक्षान्तरे सा-रवान् सारयुक्तः नियमो यद्यस्ति तथापि इयं तव निपुणा मतिबुद्धिस्तदैवास्तु । तदा कदेत्याह—एकः कर्मणां ग्रुभाग्रुभानामितरेक उद्रेकः फलविकलः फलहीनश्चेन भवति। ग्रुभकर्मणामेव फलेन निपुणमत्युद्भव इत्यर्थः ॥

अपि फलवैकल्यं ते द्धते केचित्फलेन वै कल्यन्ते। तदिह भवेदिष्टस्य प्राप्तिः सत्येव संभवे दिष्टस्य ॥ ८९ ॥

हे अर्जुन, ते केचिदिह फलवेकल्यं फलराहित्यं कृतेऽपि यह्ने द्धते। वे निश्चये । फलेन कर्त्रा केचित्पुरुषाः कल्यन्ते संयुज्यन्ते । केचित्फलभागिनोऽपीत्यर्थः । तदेवं सत्यपि इह जगित दिष्टस्य पूर्वकृतस्य ग्रुभमेव संभवे सित इष्टस्य अभिलिषतस्य प्रा-िष्तर्भवेत्र त्वन्यथेत्यर्थः ॥

तत्र सुदर्शनहेतौ वदतीत्थं दिशतात्मदर्शनहेतौ । अतिसंमानविद्यस्वजनो भीमोऽपि नीतिमानविद्य ॥ ८६ ॥

इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण दिशातात्मदर्शनहेतो दिशाताः प्रकटीकृता आत्मदर्शनस्य स्वकी-यमतस्य हेतवो येन स ताहरो सुदर्शनहेतो सुदर्शनः चकं हेतिरायुधं यस्य स सुदर्श-नहेतिः श्रीकृष्णस्तस्मिन् वदित सित अतिसंमानवन्तः अतिपूजावन्तः इष्टाः स्वजनाः बन्धुजनाः यस्य स ताहरो भीमोऽपि नीतिमान् सुनीतिः अवदिष्ट अवदत् । वक्ष्य-माणमिति रोषः ॥

> कियतां केशव सामस्वजनैः सार्धे यथान्धकेश वसाम । सुहृदो नाम सहाया विपदो मोक्षाय देहिनामसहायाः ॥ ८७ ॥

हे केशव, हे अन्धकेश अन्धकानां वृष्ण्येकदेशीयानां जनपदानामीशस्तत्संबोध-नम् । त्वया साम सान्त्वं सिद्धार्थं तथा कियतां यथा खजनैः धृतराष्ट्रादिभिः सार्धं स-हैव मिलित्वा वसाम । यतः—असहायाः न सोढुं शक्याया दुःसहाया विपदो विपत्तेः मोक्षाय सुहदो मित्राणि नाम निश्चये सहायाः । केषाम् । देहिनां प्राणिनाम् । तथा च उद्योगपर्वणि भगवद्याने भीमसेनवाक्यम्—'यथा यथेव शान्तिः स्यात्कुरूणां मधुसूदन। तथा तथेव भाषेथा मा स्म युद्धेन भाषथाः ॥' इत्यादि ॥ इत्थं संध्याशान्तं द्धतं सवितारिमव संध्याशां तम् । ऊचे भीमं देवः सित्वा तव बुद्धिरद्य भीमन्देव ॥ ८८ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण संध्याशान्तं संध्यासमये अशान्तो दिगन्तः तं दधतं सवितारं सूर्यमिव संध्याशां संधी कुरुभिः सह मिलने या आशा अभिलाषः तं दधतं भीमं भी-मसेनं स्मित्वा ईषद्धसित्वा देवः श्रीकृष्णः भीममूचे । किमित्याह—हे भीम, अद्य तव बुद्धिः भीमन्दा इव भिया मन्दा तरला अल्पा इव दृश्यते । कातरिमव वदसीत्यर्थः ॥

शतमहितानामवृथा हन्तुं किल सापि वाकृता नाम वृथा । वदसि हि संधातुं गा भवतो बत भीम संधा तुङ्गा ॥ ८९ ॥

हे भीम, किल निश्चये त्वम् अहितानां शत्रृणां धृतराष्ट्रपुत्राणां दुर्योधनादीनां शतं हन्तुम् अवृथा वरणं प्रतिज्ञारूपमकृथा इत्यर्थः । हे भीम, सापि वाक् प्रतिज्ञारूपा नाम निश्चये वृथा त्वया कृता । यतः संधातुं हि निश्चये गा वाचो वदिस वत विस्मये । हे भीमसेन, भवतस्तव संधा प्रतिज्ञा तुङ्गा महती अस्ति ॥

अपि शङ्केऽलाबूनां मज्जनमेतद्यदाजिकेलावूनाम् । वुद्धिं भीमाद्यासि त्वरितो ननु संयुगाय भीमाद्यासि ॥ ९० ॥

हे भीमसेन, अहमेतदलावूनां तुम्बीनामि मजनं ब्रुडनं शक्के। एतिकम्। हे भीम, त्वं यत् आजिकेलो समरकीडायाम्। केलिशब्दो हेलातिवादघोतकः। भीमात् रणाङ्गणे भयानकात् भीमात् भीमसेनाच ऊनां बुद्धं यत् यासि गच्छिस तत् अलाबूनां मजनभेव शक्के इत्यर्थः। तुच्छं खलु सदैवोन्मजित न खलु निमजित। अतस्तत्सदशमेतिदिव्यर्थः। भीमादिति वचनं त्वं तस्माद्भीमादन्यः को[ऽपि] भीमोऽसीत्यर्थम्। ननु निश्चये। तथा हे भीम, अद्य संयुगाय युद्धाय त्वरितः यच्च नासि। तत्तुम्ब्या इव मजनिमत्यर्थः। तथा चोद्योगपर्वणि भगवद्याने भीमं प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्। 'अभूतपूर्वं भीमस्य मार्दवो-पगतं वचः। गिरेरिव लघुत्वं च शीतत्विमव पावके॥' इत्यादि॥

इति रभसेनोवाच श्रुत्वा कृष्णस्य भीमसेनो वाचः। तुष्टो भव दाशार्ह स्यात्समरः सद्य एव भवदाशार्हः॥ ९१॥

इस्रनेन प्रकारेण कृष्णस्य श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा रभसेनोत्कण्ठया भीमसेन उवाच। वक्ष्यमाणमिति शेषः । हे दाशाई दशाईाणां जनपदानामीशः तत्संबोधनम् हे कृष्ण, त्वं तुष्टो भव समरो रणः सय एव भव दाशाईः भवदाशां त्वदीयाभिलाषमईतीति तादशः। त्वदीयेच्छानुरूपः सय एव भवितेत्यर्थः ॥

विद्लितमस्तककुम्भित्रातभ्रमणभ्रमत्समस्तककुम्भि । करुबलकङ्करवाणि प्रधनान्यचिराद्भयानकं करवाणि ॥ ९२ ॥ हे भगवन् श्रीकृष्ण, अहमेवंविधानि प्रधनानि युद्धानि अचिरात् शीघ्रमेव करवाणि कुर्वे। कथं कृत्वा। भयानकं घोरम्। कियाविशेषणमेतत् । कीदशानि युद्धानि । विदिलि-तानि मदवशाद्भिन्नानि मस्तकानि येषां ते तादशश्च ते कुम्मिनश्च गजास्तेषां वातं तस्य भ्रमणं तेन भ्रमन्त्यो भ्रममाणा दश ककुभो दिशो येषु तानि विदिलितमस्तककुम्भिन्ना-तभ्रमणभ्रमत्समस्तककुम्भि । पुनः कीदशानि । उक्वलकङ्करवाणि उक्वला ये कङ्काः महा-वलाः पिक्षविशेषाः रणहतलोकमांसाशाया आगतास्तेषां रवः शब्दो येषु तानि च ॥

रणभुवि केशव सासक्पङ्कपुरीतत्कपालकेशवसासक् । जवभागदयाळ्नां द्विषां तितं पातयामि गदया ळ्नाम् ॥ ९३

हे केशव श्रीकृष्ण, अहं रणभुवि संग्रामभूमो गदया आयुधविशेषेण छनां कृतां द्वि-पतां तितं रिपुश्रेणीं पातयामि धरणो लोढयामि । कीदशोऽहम् । सह असक्पद्धेन र-क्तकर्दमेन वर्तन्ते यास्ताः सासक्पद्धाः पुरीतत्कपालकेशवसाः पूर्यते पुरीतत् अन्त्रं ता-न्तोऽयं शब्दः पुरीतन्ति अन्त्राणि कपालाः शिरोऽस्थीनि केशाः कचाः वसा देहिनां धातुविशेषश्च ताः सासक्पद्धाश्च ताः पुरीतत्कपालकेशवसास्ताः सजित उत्पादयतीति सासकपुरीतत्कपालकेशवसासक् । पुनः कीदशः । जवभाक् वेगभाकृ । द्विषतां कीदशा-नाम् । अदयालुनां न दयालवः तेषां कृराणाम्।।

> इति कृतपारुष्यं तं निगदन्तं गाश्च निष्कृपा रुष्यन्तम् । अरिदुःसहसंनाहः सित्वा पुरुषोत्तमः सा स हसन्नाह ॥ ९४ ॥

इत्यनेन प्रकारेण कृतपारुष्यं कृतं पारुष्यं परुषभावो येन स तं निष्कृपाः कृपाश्चन्याः गाः वाचश्च निगदन्तं जल्पन्तं रुष्यन्तं तं भीमसेनं रुष्टमिव हसन् पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णः स्मित्वा ईषद्वसित्वा आह स्म जगाद । कीदशः । अरिभिः दुःसहः दुःखेन सहाः संनाहो युद्धाय सजीभवनं यस्य सः अरिदुःसहसंनाहः ॥

न वचो मेऽवज्ञेयं भीम भवदीपनार्थमेव ज्ञेयम्।

क्रुद्धिया ननु भवता वध्या रिपवस्तद्पनयाननुभवता ॥ ९९ ॥

हे भीम, भवता में मम वचः न अवज्ञेयं न अवगणनीयम्। हे भीम, तद्वचो में मम भवद्दीपनार्थं भवदुत्साहनार्थमेव भवता ज्ञेयम्। ननु निश्चये। तद्पनयान् तेषां कुरूणां ये अपनयाः कुनयाः द्रौपदीकेशाकर्षणनगरनिर्वासनाद्यपनयनाननुभवता भवता तत्स्सरणात् कुद्धिया अतिकुद्धिया रिपवः शत्रवो वध्याः॥

> इति कृतसंनाहरये कृष्णे गमनाय तदनु सन्ना हरये। हृदयं सारोदारं ध्वनती कृष्णा समेत्य सारोदारम्॥ ९६॥

एष दयालो केशः सार्यः संधित्सता त्वया लोकेश । इति कलिताधि कवर्या भारं पुरोऽदर्शयत्स्थिताधिकवर्या ॥ ९७॥ (युग्मम्

इस्रनेन प्रकारेण गमनाय कुरून् प्रति दूतकर्म(र्तृ)त्वगमनाय कृतसंनाहरये कृतः संनाहरयः सजीभवनवेगो येन स तादशे कृष्णे सित तदनु तदनन्तरं कृष्णा द्रौपदी हर्ये श्रीकृष्णाय समेस्य उपागस्य अरमस्यर्थं सारोदा सह आरोदेन रुदनेन वर्तते या सा सारोदा रुदती सती सारेण तत्वज्ञानसारेण उदारं महत् हृदयम् अर्थात् भगवतः श्रीकृष्णस्य सन्ययं सदयं च कुर्वती इत्युक्त्वा केशवेषस्य भारं कचभारं पुरःस्थिता सती हरये श्रीकृष्णाय अदर्शयत् । किलताधि किलतो धृतः आधिर्मनःपीडा यत्र तत् । कियाविशेषणमेतत् । कीदशी द्रौपदी । अधिकवर्या अधिक वर्या प्रशस्या । किमित्युक्त्वा हे लोकेश लोकानां भूर्भुवःस्वरादीनामीशः स्वामी तत्संबोधनम् । त्वया स्वामिना संधितसता तैर्दुष्टेः कुरुभिः सह अस्मदीयान् निरपत्रपान् संधातुमिच्छता हे दयालो द्याप्रधान एष केशः मदीयोऽपि सभाविषये तादशानहिविधिना दुरात्मिभः अवमानितः स्मार्थः । तैः कृराश्येः सह संधानं कि युक्तमिति भगवन्त एव प्रमाणमिति भावः । तथा च उद्योगपर्वणि भगवयाने श्रीकृष्णं प्रति द्रौपदीवाक्यम्—'सर्वलक्षणसंपन्नं महान्युजगवर्चसम् । केशपक्ष्यं वरारोहा गृह्य वामेन पाणिना ॥ पद्माक्षी पुण्डरीकाक्षसुनाच गजगामिनी । अयं ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोयतः । स्मर्तव्यः सर्वकालेषु परेषां संधिमिच्छता ॥' इस्यादि ॥

अथ भगवान् श्रीकृष्णः द्रौपदीं सान्त्वयन्नाह-

प्रवरे सन्नारीणामचिराद्रक्ष्यसि वधं प्रसन्नारीणाम् । इति पैरदेवनतान्तामाश्वासयदच्युतः पदेऽवनतां ताम् ॥ ९८ ॥

प्रवरे सत्यः पतित्रता या नार्यः तासां प्रवरे आद्ये त्वं प्रसन्ना प्रसन्नवदना अरीणां दुर्योधनादीनां वधं नाशमिचरात् शीघ्रमेव द्रक्ष्यिस नात्र संदेहः । इत्यनेन प्रकारेण पदे चरणकमले अवनतां नम्रां तथा परदेवनतान्तां परैः शत्रुभिः स यद्देवनं शूतं खभर्तृभिः कृतं तेन तान्तां खेदितां तां तादृशीं द्रोपदीमाश्वासयत् ॥

संच रथमहितापीडं ध्वजं द्धानं पतङ्गमहितापीडम्। काञ्चनदारुकशालीकृतमधिरूढो जगाम दारुकशाली ॥ ९९॥

स च भगवान् श्रीकृष्णः अहितापीडम् अद्दीन् सर्पान् तापयतीति अहितापिनी इडा वाक् यस्य स अहितापीडः तम्। 'गोभ्वाचस्त्विडा इलाः' इत्यमरः। तथा अहिता-पीडं अहितान् रात्र्नापीडयति तादशं पतङ्गं पक्षिणं विशेषणसामर्थ्याद्गरुडं पक्षिराजं

१. 'परिदेवन' मूल०.

ध्वजे ध्वजविषये दधानं रथम् । 'शालिप्रभेदे शलभे पतङ्गः पक्षिसूर्ययोः' इति मङ्गः । तथा काञ्चनदारुकशालीवृतं काञ्चनमेव दारु अर्थाद्रव्यं तन्मयाः कशा वल्गास्ताभिवृति-सादशं रथमधिरूढः सन् जगाम । हास्तिनपुरमिति शेषः । कीदशः सः । दारुकः दारुकनामा श्रीकृष्णसारथिः तेन शालते तच्छीलः । तथा च उद्योगपर्वणि भगवद्याने—'ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिताः । पन्थानमाचेमुरिव यसमाना इवाम्वरम् ॥' इत्यादि ॥

पथि जनता पाद्यस्य प्रगृह्य पात्रं प्रसन्नतापाद्यस्य । भक्तिनता पाद्यस्य प्रान्तं नन्ता व्यपैति तापाद्यस्य ॥ १००॥

हास्तिनपुरं प्रस्थितस्य आद्यस्य तस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य पथि मार्गे भक्तिनता भक्ता नता प्रह्वा सती जनता जनानां समूहः प्रसन्नतापाद्यस्य प्रसन्नतया आपाद्यस्य प्रतिपाद्यस्य पाद्यस्य पत्राङ्गस्य पात्रं पाद्यपात्रं प्रगृह्य आप । सिवधिमिति शेषः । तस्य भगवतः कस्येत्याह—नन्ता नमतीति नन्ता यस्य प्रणमन् पुरुषस्तापान्निविधदुःखात् आधिदैविकाधिमौतिकाध्यात्मिकरूपात् प्रान्तं प्रकर्षेणानिर्वृत्या अन्तः प्रान्तस्तं व्यपैति । प्राप्नोति । तस्मान्मुक्ति लभते इत्यर्थः ॥

प्रमुद्तिपौरवरसदः स हास्तिनपुरं समेत्य पौरवरसदः । वसतिं वासायातः क्षज्ञभक्तस्य पीतवासा यातः ॥ १०१ ॥

पौरवरसदः पौरवाणां पुरुराजवंशानां कुरुपाण्डवानां रसं संधिरूपं ददाति तादशः सन् पीतवासाः पीताम्बरः श्रीकृष्णः प्रमुदितपौरवरसदः प्रमुदितानां पौरवराणां पौरश्रे-ष्टानां सदः सभा यरिंमस्तत् तादशं हास्तिनपुरं समेत्य अतोऽनन्तरं वासाय वसतये भक्तस्य सदाभावितस्य क्षत्तुः विदुरस्य वसतिं गृहं यातः ॥

तत्र च परमायस्तां पितृष्वसारं निरस्तपरमायस्ताम् । शोकान्धामापादौ तस्याः प्रणनाम च त्रिधामा पादौ ॥ १०२॥

तत्र च हास्तिनपुरे निरस्तपरमायः निरस्ता दूरीकृता परा उत्कृष्टा माया अनात्मनि देहादावप्यात्मज्ञानरूपा येन स तादशः परमायस्तां परमतीवायस्तां सुतानां युधिष्ठिरा-दीनां वनवासादिक्लेशं स्मृत्वा अतीव खिन्नां तथा शोकान्धां पितृष्वसारं कुन्तीमादो प्राप। प्रथमं तत्समीपं गत इत्यर्थः । स च त्रिधामा त्रीणि ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपाणि धामानि ते-जांसि यस्य स त्रिधामा प्रणवः प्रणवाख्यं पदं श्रीकृष्णः । यद्वा त्रयः अकारोकारमका-ररूपा वर्णा ब्रह्मादिवाचका धाम स्थानं यस्य त्रिधामा प्रणवः प्रणवाख्यं पदं परमात्म-वाचकमतिस्विधामा श्रीकृष्णस्तस्याः पितृष्वसुः कुन्त्याः पादौ च प्रणनाम अभ्यिहति-त्वात्तस्याः ॥

प्राणसमानमनन्तं कुन्ती परिरम्य कृतसमानमनं तम् । अरुदत्कंसाराते क दया मत्सुतगताधिकंसारा ते ॥ १०३॥ कृतसमानमनं कृतं सम्यक् यथाईमानमनं प्रणामो येन स तम् तथा प्राणसमानमती-वस्नेहपात्रं श्रीकृष्णं परिरभ्य परिष्वज्य कुन्ती अरुदत् रुरोद । किमवददिखाह—हैं कंसाराते भगवन् श्रीकृष्ण, अधिकमत्यर्थं सारा श्रेष्ठा ते तव मत्सुतगता मत्सुतान् युधि-ष्ठिरादीन् गता दया कास्ते ॥

इत्थं सारोदान्तामाश्वास्य जनार्दनोऽथ सारोदां ताम् । भुक्त्वान्नं विदुरस्य न्यवसित्रयमीदृशं जनं विदुरस्य ॥ १०४ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण सारोदान्तां सारां श्रेष्ठां तथा उद्दान्तामुचैरतिशयेन दान्तां दमप्रधानां तथा सारोदां रुदतीं च पितृष्वसारं कुन्तीमाश्वास्य यथोचितवचोभिः सान्त्वयित्वा विदुरस्य गृहे अत्रं भुक्त्वा तत्रेव न्यवसत् । अत्रैत्तत्संवादायार्थान्तरन्यासमाह—
पण्डिता यतो भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रियमीदशं जनं विदुरवद्वाद्यानःकर्मभिस्तदेकभावितं प्रियमतिप्रियं विदुः अतस्तदृहे भोजननिवसनादि व्यवहारं भगवानकृतेस्पर्थः ॥

सममाप क्षत्रा स प्रातः समिति कृतारिपक्षत्रासः । उद्धिसमाने तुङ्गां जगाद जनने संधिमानेतुं गाम् ॥ १०५ ॥

स श्रीकृष्णः क्षत्रा विदुरेण समं प्रातः प्रभाते समिति सभां कुरुसभामाप । कीद्दाः। कृतारिपक्षत्रासः कृतः अरिपक्षस्य त्रासो येन । उद्धिसमाने समुद्रतुल्ये विस्तीर्णतया अत्र सदिस जने कुरुपाण्डवजने संधि विघातुं तुङ्गां महतीं महार्था च वाचं जगाद उक्तवान् । उद्धिसमाने गाम्भीर्येण समुद्रतुल्ये अत्र जने कुरुजने वा संधि विधातुम् । शेषं प्राग्वत् ॥

भगवान् श्रीकृष्णः संधिं कर्तुकामः कुरून् किमवोचिदित्याह— मतिबलमानयशोभी रुचिरः सत्त्वक्षमारमानयशोभी । वंशो वै रमणीयः पौरव भवतां न वै रमणीयः ॥ १०६ ॥

हे पौरव पुरुवंशज घृतराष्ट्र, में निश्चये भवतां वंशः रमणीयः सर्वथा । तदेवाह—कीदशः । रुचिरो रम्यः । कैः । मतिवलमानयशोभिः मतिः कार्याकार्यविवेकः वलं च मानोऽभिमानश्च यशश्च तैः । पुनः कीदशो वंशः । सत्त्वं धेर्यं क्षमा क्षान्तिश्च रमा लक्ष्मीश्च नयो नीतिश्च शोभते तैस्तच्छीलस्तादक् तदेवं सर्वथा भवतां वंशो रमणीयः । अत्र वंशेऽणीयः अणुतरमपि वैरं न रमणीयं रमणीय इत्यत्रोद्दिष्टेऽपि रमणीयमिति लिङ्गविपरिणामेन संवन्यः ॥

भगवान् पुनरपि धृतराष्ट्रं किमवोचिदिलाह—

१. 'उदान्ताम्—उचैरतिशयेन आन्तां रुग्णाम् ।पीडितामिति यावत् ।' इत्यङ्गीकार एव मूलानुकूस्यम्

इह महितेऽनाशास्यात्तवापराधान्महीपते नाशा स्यात् । जगति हि स मुदा रमते बन्धुरतं यस्य मानसमुदारमते ॥१०७॥ हे महीपते राजन्, इह वैरे अणीयस्यिप महिते पूजिते अनाशा स्यात् अस्पृहणीया-त्तव अपराधात्तैः पार्थेः सह वैरकरणाद्धेतोः नाशः अर्थात्तव वंशस्य नाशः स्याद्भवेत् ।

त्तव अपराधात्तैः पार्थेः सह वैरकरणाहेतोः नाशः अर्थात्तव वशस्य नाशः स्वाह्मते हि निश्चये स पुमान् जगित संसारे मुदा हर्षेण रमते । स कः इत्याह—हे उदारमते महामते यस्य मानसं वन्धुरतं वन्धुषु रतं लीनं तदेकभावं भवित ॥

अपि सततं चेष्टन्ते धृतराष्ट्र पृथासुता हितं चेष्टं ते । नियतं पदयातेषु क्रियतां भवतापि भूमिप दया तेषु ॥ १०८॥

हे धृतराष्ट्र, यत्ते हितं च इष्टं च भवति तदेव तेऽपि पृथासुताः पार्थाः चेष्टन्ते चेष्टां व्यवहाररूपां कुर्वन्ति । तस्मात् हे भूमिप हे महीपाल, पदयातेषु चरणगतेषु तेषु पार्थेषु भवता त्वयापि नियतं निश्चितमेव दया विषेया ॥

नियतं माता तातस्त्वमेव तेषां विरुन्धि मा तातातः । मुद्रितमना नामर्धं दिश तेभ्यो राज्यगृहपनानामर्धम् ॥ १०९॥

हे धृतराष्ट्र नृप, त्वमेव तेषां पार्थानां माता असि माखस्यां गमें इति माता जन-यित्री तथा त्वमेव तातः पितासि । तनोति कुळ तातः हे तात पूज्य, अतस्त्वमेषां मा विरुन्धि विरोधं मा कुरु । 'तातः पूज्यश्वश्चरयोरिप' इति मङ्काः । नाम निश्चये । त्वं मु-दितमना हृष्टचेताः सन् ऋद्वं समृद्धं राज्यगृहं धनानामधे राज्यं च गृहं च धनं च तेषामधे दिश देहि ॥

> दत्त्वा राज्यांश्मदः कुलं च परिपाल्य शत्रुराज्यां शमदः । पथि परिकल्पय शस्ते पाण्डुसुतं पाहि देवकल्प यशस्ते ॥ ११०॥

हे धृतराष्ट्र, त्वं शत्रुराज्यां शत्रूणां राजी पङ्किस्तस्यां शमदः शमयिता त्वं तेभ्यः राज्यांशं स्वकीयराज्यस्य अंशः तं दत्त्वा अद एतत्कुलं च परिपाल्य तैः सह संधेरि-त्यथः। त्वं शस्ते पथि अर्धराज्यप्रतिपादनरूपे पाण्डुसुतं युधिष्ठिरं परिकल्पय स्थापय। हे देवकल्प ईषदसमाप्तो देवो यस्मात्स तस्य संबोधनम् । ते तव यशः त्वमेव , पाहि रक्ष ॥

एवं धृतराष्ट्रवृपं प्रशाम्य भगवान् दुर्योधनमपि प्रशामयति— त्वं च सुयोधन मत्तः शृणु गिरमपगच्छति श्रियो धनमत्तः । तस्मादंशस्तेभ्यः प्रदीयतां तरितुमापदं शस्तेभ्यः ॥ १११॥

हे सुयोधन दुर्योधन, त्वं च मत्तः मत्सकाशात् गिरं वाचं शृणु धनमत्तः धने मत्तः तदेकलम्नः अतिलुब्धः श्रियः लक्ष्म्या अपगच्छति दूरीभवति । शीघ्रमेवेल्पर्थः । तस्मात् हेतोः शस्तेभ्यः भव्येभ्यस्तेभ्यः पाण्डवेभ्यः आपदं निजनाशरूपां विपदं तर्तुं तेभ्यः अंशः खकीयराज्यांशः प्रदीयताम् ॥

इदमपि दुर्योधन ते वदाम्यहं विदितमस्तु दुर्योधनतेः । राज्यमहार्ये तेभ्यस्तव जीवत्यर्जुने महार्यन्तेभ्यः ॥ ११२ ॥

हे दुर्योधन, अहं बदामि विच्म दुर्योधनतेः दुर्योधानां कुरुर्राणां शकुन्यादीनां नितः प्रणामो यस्य स तस्य ते विदितमस्त । जीवित किरीटिनि अर्जुने सित महार्यन्तेभ्यः महारीणां महारिपूणामन्तेभ्यः नाशसदशेभ्यः एभ्यः पार्थभ्यः सकाशात् तव कर्तुः राज्यमहार्यं न हर्तुं शक्यम् । 'तव्यानीययकाराणां षष्टी कर्तरि वा स्मृता' इति कर्तिर षष्टी । अत्र अर्जुने इति पृथङ्निर्देशस्तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि नरांशत्वेन महापराक्रमित्वयोतनार्थः ॥

अधुना पार्थस्यैव महापराक्रमित्वं दुर्योधनाय स्मारयित भगवान्—
पतितं तोयदवारि स्फुरितैरिषुभिः समन्ततो यदवारि ।
धाम मैतावध्यस्य ध्येयमनेनैव रिपुशतावध्यस्य ॥ ११३॥

अर्जुनेन खाण्डवदाहे स्फुरितैर्घनपञ्चरतया प्रक्षेपितैः इष्ठभिः शरैः पतितं सत् तो-यदवारि इन्द्रेण कारितवृष्टिजलं समन्ततः परितः पतत् यदवारि दूरीकृतं तन्मतौ बुद्धौ अध्यस्य आरोप्य अनेनैव दृष्टिवारणेन अस्यार्जुनस्य धाम तेजः भवता ध्येयं चि-न्तनीयम्। किंभूतस्यास्य । रिपुशतावध्यस्य रिपुशतेन शत्रुशतेनावध्यस्य हन्तुमशक्यस्य । 'रिपुमतावध्यस्य' इति पाठे रिपूणां शत्रूणां यन्मतं तद्वधायैकीभावाभिलाषस्तेनावध्यस्य हन्तुमशक्यस्य ॥

न विदितमङ्ग तवान्यत्किं स हरेणापि सेङ्गमं गतवान्यत् ।

तद्रभसं यच्छ मनः प्रयच्छ राज्यं च दत्तसंयच्छमनः ॥ ११४॥ अङ्ग हे दुर्योधन, तव तत् अन्यत् तस्य अद्भुतं कर्म किं न विहितम्। अपि तु विदित्तिम् । तिकिमिस्याह — सोऽर्जुनः हरेणापि प्रलये कृत्स्नं हरतीति हरः त्रैलोक्यनाथः तेनापि लीलाकिरातवेषेण यत्संगमं स्पर्धारूपं गतवान् । तत्तसात्कारणात् रभसं वृथाबद्धसाहसं मनः यच्छ देहि स्प्ज । दूरीकृविस्थर्थः । राज्यं च तेभ्यः प्रयच्छ । की-दशस्त्वम् । दत्तसंयच्छमनः दत्तं कृतं संयते युद्धस्य शमनं येन स तादक् ॥

अपि विरसं ग्रामाणां पञ्चकमथ वा श्रमाय संग्रामाणाम् । तेभ्यः पौरव देहि प्रीतिं प्रीतेषु पौरवदेहि ॥ ११५ ॥

हे दुर्योधन, अथ वा संप्रामाणां रणानां प्रशमाय विरसं तुच्छं प्रामाणामिन्द्रप्रस्था-दीनां पञ्चकमपि अथ वा देहि । हे पौरव पुरुनृपवंशज, त्वमेषु प्रीतेषु एतावतैव सवि-

१. 'गता' मूल०. २. 'संगरं' मूल०.

नयत्वात्तुष्टेषु त्वं पौरवत् पुरवासिजनवत् प्रीतिं हर्षमेहि । यथा पौरास्तेषु हृष्टास्तथा त्वमपि भवेत्यर्थः ॥

कृतविरमायामुक्ती कृष्णस्यैवं क्षणेन मायामुक्ती । वृद्धी महितावार्यी भीष्मद्रोणावथो न महितावार्यो ॥ ११६ ॥ सोदरमध्यगमन्ये तथैव सुहृदः समाजमध्यगमन्ये ।

अधिकतरामिषिन्यां सार्धमयाचन्त कण्वरामिषिन्याम् ॥ ११७ ॥
एवमनेन प्रकारेण कृष्णस्य भगवतः कृतिवरमायां कृतः विरमो विरामो यया
सा तादृश्यां सत्यां क्षणेन मायाया अहन्तारूपायाः सर्वेषां मुक्तौ सत्यामार्थो ज्येष्ठौ
महितौ पूजितौ वृद्धौ वयोवृद्धौ च भीष्मद्रोणौ । कीदृशौ । अहितावार्थौ शत्रूणामवार्थौ
न निवारियतुं शक्यौ । तथा ये अन्ये सुहृदो मित्राणि समाजं सभामध्यगमन् प्राप्ताः ।
ते च अधिकतरामिषिन्यां कण्वः कण्वाख्यकृषिः रामिषिश्च जामदृश्यः ताभ्यां सह
सोद्यमध्यगं श्रातृमध्यगतं तं दुर्थोधनमयाचन्त । श्रीभगवदुक्तवाक्यमन्वमोदन्तेत्यर्थः ॥

# तत्र समक्षमवाचां सुहृदां दुर्योधनं समक्षमवाचाम् । निजसुतमुत्तमया च त्वरया नृपतिर्निरस्तमुत्तमयाचत् ॥ ११८॥

नृपतिः राजा धृतराष्ट्रः समक्षमवाचां समा सहशी क्षमा हिता वाक् । शसयो-रेक्यात् । समेन शमेन क्षमा हिता वाक् येषां ते ताहशानां तत्र सभायां समक्षं प्रस्थक्षमवाचामवाङ्मुखानां किंत्वेष दुर्वुद्धिर्योधनः कथयिष्यतीति शङ्कया सचिन्तम-वनतमुखानां सुहदां मध्ये उत्तमया अधिकया च त्वरया शीघ्रमेव तं निजसुतं दुर्यो-धनमयाचत् ययाचे । कीहशो नृपतिः । निरस्ता दूरंगता निजसुतस्य दुष्टबुद्धित्वश-ङ्कया मुत् हर्षो यस्य स ताहक् ॥

धृतराष्ट्रो निजसुतं दुर्योधनं किमयाचदित्याह—

शृणु सुत सामान्यस्य त्वं शोरेः सर्वलोकसामान्यस्य ।

शुभमनसा मान्यस्य स्वान्तं खेळु वाचि रहसा मा न्यस्य ॥ ११९॥

हे सुत सुवित सुतः पुत्रः तत्संबोधनं सर्वलोकसामान्यस्य सर्वलोकेषु स्वकीयपरकी-यलोकेषु यद्वा सर्वलोकेषु त्रिजगिद्वषयेऽपि सामान्यस्य माध्यस्थद्रष्टृत्वरूपतया स्थि-तस्य परमात्मरूपस्य । तथा च सांख्यसप्ततौ—'कैवल्यं माध्यस्थं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्व' इति । एवंविधस्यापि शौरेः श्रीकृष्णस्य भगवतः सामानि चाद्गनि श्र्णु । पुनः कीद-शस्य । शुभमनसा विशुद्धचेतसा मान्यस्य पूज्यस्य । हे सुत, अस्य च शौरेवीचि स्वान्तं मनः रहसा वेगेन मा न्यस्य मा निधेहि । न्यस्य इति किया । शनैः स्थिरीकृत्य एत-द्वाचि मनो निधेहीत्यर्थः ॥

१. 'खलवाचि' इति मूलपाठे 'कर्णादिवचने' इति टिप्पणी.

अथ हरिमानीतान्तःशुचा गुरुव्याहृतेन मानी तान्तः।

सुहृदां तापन्यायं वाचा निजगाद साधितापन्यायम् ॥ १२० ॥ अथानन्तरमानीतान्तः ग्रुचा आनीता उत्पादिता अन्तः ग्रुक् पार्थप्रस्तावनारूपा येन तत्ताहरोन ग्रुक्याहतेन धृतराष्ट्रवचनेन तान्तः खिन्नः मानी अभिमानवान् अयं दुर्योधनः सुहृदां मित्राणां तापन्या संतापकारिण्या वाचा साधितापन्यायं [कृत्वा] सा-धिताः खबुद्धा उहेखिता अपन्यायाः कुन्याया यत्र तत् । क्रियाविशेषणमेतत् । हरिं श्रीकृष्णं जगाद ॥

दुर्योधनः श्रीकृष्णं किमवोचदिखाह—

यादव मान्यक्केन न्याये तिष्ठन्तमेव मान्यं केन । सकलजना गईन्ते श्रोतुं तद्वाक्यमपि मनागईं ते ॥ १२१॥

हे यादव यदुवंशज श्रीकृष्ण, मान्यङ्केन मानिनोऽङ्गश्चिहं तेन । मानिनोऽभिनयेन न्याये तिष्ठन्तं मानिनभिव खात्मानं प्रकाशयन्तमित्यर्थः । तथा केन पुरुषेण मान्यम् । न केनापि । एवंविधं पुरुषं सकलजना गईन्ते निन्दन्ते । हे यादव, तद्वाक्यमि तेषां तादशानां पार्थानां वाक्यमिप मनाक् श्रोतुमई युक्तम् । काका नाईमित्यर्थः ॥

दुर्योधनः पुनः कृष्णमुत्तरयति—

वसुधा मे नाम पितुः श्रितवान्पाण्डुस्तदर्थमेनामपि तु । तद्दायादस्येयं कथं भवेन्नैव तां भयादस्येयम् ॥ १२२ ॥

हे कृष्ण, आदौ नाम निश्चये मे मम पितुः ज्येष्ठत्वाद्वसुधा अस्ति तां च तदर्थे स एको मित्पतुरन्थत्वरूप एकोऽथों यत्र तत्। कियाविशेषणमेतत्। तदन्थत्वैकापाध्यर्थमि-त्यर्थः। एनां वसुधां भूमिं पाण्डः श्रितवान्। तस्मात्तद्दायादस्य किनष्ठपाण्डुपुत्रस्य कथ-मियं भूमिभंवेत्। 'दायादौ सुतवान्धवौ' इत्यमरः। हे यादव, अहं भयात्कस्यचिद्ध-यात् तां भूमिं स्विपतुः ज्येष्ठत्वक्रमागतां नैव अस्येयम् न क्षिपामि न त्याज्येयम्। 'असु क्षेपणे' धातुः॥

अपि च निग्ढो वासः पणितः पार्थेर्न सम्यग्ढो वासः ।

दापयितावन्या यस्तसादसासु कः स तावन्यायः ॥ १२३ ॥ हे यादव, पार्थेर्धुधिष्ठिरादिभिः निगृढो वासः वर्षेकपर्यन्तं गुप्तस्थितिरूपः पणितः धृते पणीकृतः । वा पणीकृतश्च । वाशब्दश्चार्थे । स च तैर्न सम्यगृढो धृतः । अधुनापि तत्समयस्य किचिद्धशिष्टत्वात् । तस्माद्धेतोः तदनिर्वाहाद्वेतोः यः न्यायस्तेषां पार्थानामवन्या भूमेः दापयिता स तावत् अस्मासु न्यायः कः ॥

प्रवृणे यादव निधनं न ददामि स्वल्पमपि भयादवनिधनम् । समरे सन्नाशङ्कः क्षत्रयुवा नार्थयते सन्नाशं कः ॥ १२४ ॥ हे यादव श्रीकृष्ण, निधनं मरणमप्यहं प्रवृणे स्पृह्यामि। न पुनः खल्पमि अखल्प-मिष अवनिधनं भूमिरूपं धनं ददामि। सन्नाशङ्कः सन्ना आशङ्का देहादिशैथित्यरूपा यस्य सः। खस्य इत्यर्थः। ताद्दशः कः। क्षत्रयुवा क्षतात्रायते इति क्षत्रं क्षत्रयुवा क्षत्रिय-कुमारः समरे युद्धे सन्नाशं सन् श्लाच्यो नाशो मरणं नार्थयते नाकाङ्कृते। अपि तु सर्व एव क्षत्रियकुमारः समरे श्लाच्यं मरणं काङ्कृते इत्यर्थः। 'जिते च प्राप्यते लक्ष्मीर्मृते चापि सुराङ्गनाः' इति न्यायेन समरे मरणमस्मादशां वीराणामतिप्रशस्यमेवेत्यर्थः॥

इत्थं सामोदस्य ब्रुवतः श्रुत्वा वचोऽस्य सामोदस्य ।

वचनं मानवद्दयं वृष्णिश्रेष्ठोऽथ विकृतिमानवद्दयम् ॥ १२५ ॥ इत्थमनेन प्रकारेण साम सान्त्वं यथाई भगवतः श्रीकृष्णस्य उदस्य दूरीकृत्य बुवतः वक्तः सामोदस्य सहर्षस्य अस्य दुर्योधनस्य वचः श्रुत्वा विकृतिमान् सकोध इव अयं वृष्णिश्रेष्ठः श्रीकृष्णः मानवत् मानसहितम् अदयं दयारहितं च अवदत् जगाद ॥

श्रीकृष्णः दुर्योधनं वचोवाणेसुदति —

वाञ्छितमस्तु तवादः प्राप्स्यसि निधनं त्वमेवमस्तुतवादः।

कः खलु शंसत्येनः स्थितवित धर्मात्मजे भृशं सत्त्वेन ॥ १२६ ॥ हे दुर्योधन, तवादः 'प्रवृणे यादव निधनम्' इत्यादि क्रमेण वाञ्छितं त्वया तत्त-थासु । यतस्त्वं चैवंप्रकारेण स्वयमेवास्तुतः अप्रशस्तः वादः यस्य स एवंभूतः सन् निधनं प्राप्स्यसि सत्त्वेन ऋतेन स्थितविति धर्मात्मजे युधिष्ठिरे कः खलु प्राकृतो जनः एनोऽपराधममङ्गलरूपमपि वा शंसित कथयति । न कोऽपीत्यर्थः ॥

'वसुधा मे नाम पितुः' इत्यस्योत्तरमाह—

सत्त्वमितवता तेन क्षितिर्धृता पाण्डुना न तव तातेन । तत्र सदासावन्धः पार्थिवभावो भवेद्यदा साबन्धः ॥ १२७॥

हे दुर्योधन, सत्त्वं सत्त्वगुणं सात्त्विकभाविमतवता तेन पाण्डना राज्ञा क्षितिभूमि-र्धृता, न पुनस्तव तातेन जनकेन धृतराष्ट्रेण ज्येष्ठेनापि । अत्र हेतुः—तत्र च असौ तव तातः सदा सर्वदा अन्धस्तामसप्रकृतिः अथ च अन्धः अहक् । पाथिवेति । पाथिव-भावः नृपत्वं तदैव भवेत् यदा हि सावन्धः पुरुषो भवेत् । सह आवन्धेन शरीरसावधान-त्वेन वर्तते यः स तादशः ॥

'अपि च निगूढो वासः' इत्यस्योत्तरमाह—

अपि च पराज्ञातेन ध्रुवमुषितं धर्मजेन राज्ञा तेन । सकलिमहालोकेन व्यक्तं विज्ञायते महालोकेन ॥ १२८॥ हे दुर्योधन, ध्रुवं निश्चये तेन धर्मात्मजेन युधिष्ठिरेण राज्ञा पराज्ञातेन परैलोंकेर-

१. 'पराज्ञा' कइमीर॰.

ज्ञातेन उषितं निजसमयपरिपालनाविध स्थितम् । इह च जगित महालोकेन महा-जनेन सकलमेवैतत् आलोकेन प्रकाशेन व्यक्तं विज्ञायते । निजसमयः प्रतिपालित इत्यर्थः । 'सकलमहालोकेन' इति पाठे—अह अद्धते खेदे वा । अन्यत्समानम् ॥

अधुना 'प्रवृणे यादव निधनम्' इत्यस्योत्तरमाह-

यैः क्रियते जगति बलादक्षतरक्षोभिमानसारोद्धारः । ते पार्थास्तव दर्पं दक्षतरक्षोभिमानसा रोद्धारः ॥ १२९॥

हे दुर्योधन, यैः पार्थेरिह जगित अक्षतरक्षोभिमानसारोद्वारः अक्षतः यः रक्षसां राक्षसानामलम्बुसादीनां वकादीनां योऽभिमानसारः तस्योद्वारः तदुन्मूलनं क्रियते । ते पार्था युधिष्ठिराद्यास्तव वराकस्य दर्प रोद्वारः रोधिष्य(तय)न्ति । गर्वे विना-शियष्य-तीत्यर्थः । कीदशाः । दक्षतरक्षोभिमानसाः दक्षतरम् अतिदक्षं कार्योकार्यवि-वेकक्षमं क्षोभि भवदपनयस्मरणेन क्षोभयुक्तं मानसं चित्तं येषां ते तादशाः ॥

अथ पुनरिप पार्थानां महापराक्रमं प्रशंसयन्नाह-

यः सुतरा ज्यायस्तः पतगानां यस्य दृढतरा ज्यायस्तः ।

यो न हराज्यायस्तः स च भीमश्च प्रभू स्वराज्याय स्तः ॥१३०॥

हे दुर्योधन, सोऽर्जुनः पतगानां पक्षिणां ज्यायान् गरुडस्तस्मात् पतगानां ज्यायसः गरुडात् सुतराः सु शोभनं तरो वेगो यस्य स सुतराः अस्ति । तथा यस्यार्जुनस्य अय-स्तः लोहादिप दढतरा अतिदढा ज्या मौर्वी धनुषः अस्ति । 'मौर्वी ज्या शिक्षिनी गुणः' इत्यमरः । तथा योऽर्जुनः हराज्यायस्तः न भवति हरस्य किरातवेषधारिणः आजौ संप्रामे आयस्तः खिन्नः न वभूव । स चार्जुनः तथा स च भीमः भीमसेनः उभौ खराज्याय स्वकीयराज्याय प्रभू समर्थो स्तः । खहस्तवशगं राज्यं कर्तुं समर्थो स्तः इत्यर्थः । अत्र द्वौ चकारौ द्वयोरिप प्राधान्यावगमाय ॥

अधुना तत्र सभायां प्रत्यक्षं स्थितानिष दुर्योधनपक्षपातिनः महारथान् भीष्मादीन् अर्जुनपराक्रमतिरस्कृतान् वर्णयितुमाह—

यैश्च पुरा सन्नेमे रथतो निद्रावतां धुरा संनेमे । ते पुनरासन्ने मे कुर्युर्गाण्डीविनो निरासं नेमे ॥ १३१ ॥

यैमेहारथैः प्रत्यक्षं स्थितेरेतैः पुरा गोप्रहणसमये गाण्डीविनार्जुनेन प्रस्नापनास्त्रे प्रयुक्ते सन्नेमेः सती नेमिश्वकान्तभागो यस्य सताहशात् रथतो रथात्। जाताविकवचनम् । रथेभ्य इत्यर्थः । 'चकं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्यात्स्त्री प्रधिः पुमान्' इत्यमरः । रथेभ्यः अवतार्य निद्रावेशात् निद्रावतां निद्रावसानां धुरा अध्यत्वं संनेमे सन्नता लब्धा, यैरेतैः। ते पुनः इमे तव वीरा नेमे अर्धपरिमिताः पुनस्तत्रासन् । नेमे इति नेमशब्दस्य अर्ध-पर्यायस्य सर्वनामः प्रथमाबहुत्वे रूपम् । तथा च बालबोधिनीवृत्तिप्रकाशे—'केचिन

त्वर्धपर्यायस्यैव नेमशब्दस्य सर्वनामत्विमित्याहुः । 'खण्डे ऽर्धः शमले नेमः' इति । त इमे तव वीराः गण्डीविनः अर्जुनस्य निरासं पराभवं न कुर्युः । न कर्तु न शक्ता इत्यर्धः । यद्वा त इमे तव वीरा मे मम आसन्ने । आसदनमासन्नं सविधे स्थानम् । 'नपुंसके भावे कः' । मत्सविधे मत्सूतभावे गाण्डीविनः निरासं न कुर्युः न कर्तु शक्ताः ॥

इति गिरमुद्राभस्यः श्रुत्वास्य रिपुश्चलत्समुद्राभस्य । विधुरावनिरासनतः प्रोद्यतत्सदिस यादवनिरासनतः ॥ १३२ ॥

इत्यनेन प्रकारेण दुर्योधनश्रलत्समुद्राभस्य उचलन् यः समुद्रस्तत्तुल्यस्य क्षोभवतः अस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य गिरं वाचं श्रुत्वा उद्राभस्य उद्गतं राभस्यं रभसस्य साहसा-वेगस्य भावः यस्य स तादक् सन् सदिस सभायां यादविनरासनतः श्रीकृष्णिनरा-सनात् हेतोरासनतः स्वकीयासनात् प्रोदपतत् उदिष्ठित् । कीदशः । सकोधं वेगेनो-त्थानात् विधुराविनः व्याकुला विधुरा सकम्पा अविनर्यस्मात्सः ॥

अधिकतमाशान्तस्य ज्ञात्वात्मानं निबद्धमाशां तस्य । चुक्षोभासुरहा स प्राजृम्भत क्षणेन भासुरहासः ॥ १३३॥

अधिकतमाशान्तस्य अधिकतमः अशान्तः न शमप्रधानः । दुराशय इसर्थः । तस्य तादृशस्य दुर्योधनस्य आत्मानं स्वं निवद्धं रोद्धुमाशामिभलाषं ज्ञात्वा असुरहा दैसहा श्रीकृष्णः चुक्षोभ क्षोभमगमत् । च पुनः क्षणेन प्राजृम्भत जृम्भामकरोत् । तत्र स-दिस स्थितानां भीष्मादीनां स्वकीयविश्वरूपदर्शनायेस्थरः । कीदृशः श्रीकृष्णः । भासुर-द्दासः भासुरो दीप्तिमान् अतिस्वच्छः हासो हिसतं यस्य सः ॥

विश्वरूपदर्शनमाह—

धृतमिहम स्तम्बान्तं ब्रह्माद्यं जगदिदं समस्तं वान्तम् । आदायानन्तेन स्वजठरभागे ततः शयानं तेन ॥ १३४ ॥

अनन्तेन श्रीकृष्णेन धृतमिहिम धृतं महत्त्वं विस्तृतत्वं येन तत् धृतमिहम इदं सम्सतं जगत् ब्रह्मादं स्तर्भाः अधः कालाग्निरुद्रभुवनरूपः तदविध समस्तं जगदादाय खन्जठरभागे खकुक्षिमध्ये शयानं सत् तत्रस्थितानां भीष्मादीनां विश्वरूपखवैभवसंदर्शनार्थं बान्तं निगीणम् । सर्वे प्रकटीकृतिमिखर्थः ॥

तत्र च राधेयाद्यः संघो रुचिमच्युतापराधेऽयाद्यः ।

अभजत मोहं तान्तः शान्तनवाद्योऽत्यजत्तमोहन्तात्तः. ॥ १३९ ॥

तत्र च सभायां यो राघेयाद्यः कर्णाद्यः संघः सार्थः अच्युतापराघे अच्युतस्य अ-पराधः रोधनरूपः तत्र रुचिमभिलाषमयात् जगाम । स कर्णादीनां समाजः तद्विश्व-रूपवैभवं दृष्टा तान्तः खिन्नः मोहं मूर्छामभजत । त्रासेन मुमूर्छ इत्यर्थः । ज्ञान्तन- वेति । हन्त हर्षे । शान्तनोरपत्यं शान्तनवः भीष्मस्तदाद्यः भीष्मद्रोणाद्यः संघः प्राज्ञानां तद्विश्वरूपवैभववेदिनां भीष्मादीनां संघः अन्तर्हदि मोहमज्ञानरूपं तमः अखजत् त-देकतानत्वात्तेषाम् ॥

तत्र च सानन्दानां शिष्याणां मण्डलानि सानन्दानाम् । आत्तमहायोगानामवतेरुभूतले विहायोगानाम् ॥ १३६ ॥

तत्र च सभायां भगवतो विश्वरूपदर्शनानन्तरं सह आनन्देन वर्तन्ते ये ते सानन्दाः तेषां सानन्दानां रूट्या सनकसनातनप्रभृतीनां मुनीनां शिष्याणां मण्डलानि समृहा भूतले अवतेरः । श्रीभगवत्सुल थीमिलर्थः । कीदशानाम् । आत्तो महान् योगोऽष्टाङ्गो यमनियमादियेंस्ते तादशानाम् । तथा — विहायोगानाम् विहायः गगनं गच्छन्ति ता-💶 दशास्तेषाम् । खे गत्या सिद्धानामित्यर्थः ॥

समितिस्तुष्टाव च सा गदाधरं गद्गदेन तुष्टा वचसा । जय जय पङ्कजनेत्र प्रसीद विध्वस्तपङ्क जनेऽत्र ॥ १३७ ॥

सा समितिः सभा। सिद्धानामित्यर्थः। सा तुष्टा सती गद्गदेन हर्षात् मुहुर्मुहुः स्ख-लता वचसा गदाधरं भगवन्तं श्रीकृष्णं तुष्टाव च अस्तौषीच । किमिति । हे पङ्कजनेत्र पुण्डरीकाक्ष, त्वं जय जय । अत्यादरे वीप्सा । हे विध्वस्तपङ्क विध्वस्तं भक्तानां पङ्कं किल्विषं येन तत्संबोधनम् । त्वमत्र जने । अस्मल्रक्षणे इत्यर्थः । प्रसीद प्रसन्नो भव ॥

पुनरपि भगवन्तं सिद्धान्तं सभा स्तौति-

इदमपि जन्मान्येम्यः समस्तदुरितक्षयं त्रजन्मान्येभ्यः। अतिसुकृतवदेवाद्य ज्ञातं नो दर्शनेन तव देवाद्य ॥ १३८॥

हे देवाद्य देवानां ब्रह्मादीनामाद्यः तत्संबोधनम् । मान्येभ्यः पूज्येभ्यः अन्येभ्यः जन्मभ्यः सकाशात् इदमपि जन्म अर्थात्स्वकीयमय अतिसुकृतवदेव अतिपुण्यमेव । नः अस्माकं कर्तृणां ज्ञातम् । अस्माभिर्ज्ञातमित्यर्थः । केन । एतादृशेन तव दर्शनेन इदं जन्म । कीटराम् । समस्तदुरितक्षयं सर्वपातकक्षयं व्रजत् गच्छत् । क्षीणसर्विकिल्विष-मिल्यर्थः । त्रजदिति क्रीवे प्रथमैकरूपम् ॥

व्यक्तिरसावीध्यातुः स्वच्छज्ञानान्वितस्य सा बाध्या तु । शक्तरज तव देव प्रस्फुरिता शुक्तिकासु रजतवदेव ॥ १३९॥

हे अज विष्णो हे देव, तव परमात्मनः शक्तेः मायापरपर्यायायाः सकाशादसौ सा इयं जगद्रूपा आध्यातुः आसमन्तात् विश्वं विष्णुमयं ध्यायतीति आध्याता तस्य खच्छ-ज्ञानान्वितस्य सुतरामितशयेन अच्छं न मायाशबलं यत् ज्ञातं तेनान्वितस्य पुरुषस्य सेयं व्यक्तिः जगद्र्पा वाध्या । सर्वत्रैकं ब्रह्मेति ज्ञानेनेखर्थः । किंभूतेयं व्यक्तिः । शु-

१.'वाधा' मूल०.

क्तिकासु मुक्तास्फोटेषु रजतवदेव रूप्यवदेव प्रस्फुरिता आभासिता । यथा शुक्ति-कासु रजतज्ञानमसदेव तथा परब्रह्मणि इदमपि दृश्यं नानाविधं जगदसदेवेलर्थः । 'मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः' इल्यमरः ॥

सविकाशं वै जनयन्रजसो रक्षां च महति सत्त्वेऽज नयन् । भुवनवितानं तमसि क्षपयन्ननु तत्त्वमच्युतानन्तमसि ॥ १४० ॥

हे अच्युत, कुतोऽपि न च्युतः अच्युतः। निजपदात्रास्ति च्युतं स्वलनमस्य अच्युत इति वा। तत्संवोधनम्। हे अच्युत हे भगवन् हे अज श्रीकृष्ण, ननु निश्चये, त्वं परं चिद्र्षः अनन्तं तत्त्वमेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म असि। किं कुर्वस्त्वम्। रजसो रजोगु-णस्य लोभप्रवृत्तिकर्मारम्भाशमस्पृहात्मकस्य सविकासत्वे तमःसत्त्वाभ्यामधिकत्वे सित भुवनवितानं भुवनानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तलोकानां वितानं समूहं रक्षां पालनरूपां नयन् प्रापयन्। विष्णुरूपेणेत्यर्थः। तथा तेनैव प्रकारेण महति रजस्तमोभ्यामधिके सत्त्वे स-त्वगुणे प्रकाशज्ञानात्मके सित भुवनवितानं जनयन् उत्पादयन्। ब्रह्मरूपेणेत्यर्थः। तथा महति सत्त्वरजोभ्यामधिके तमित तमोगुणे अप्रकाशाप्रवृत्तिप्रमादमोहात्मके सित भुवनवितानं क्षपयन् नाशयन्। रुद्ररूपेणेत्यर्थः। तदेतद्विष्णुब्रह्मरुद्ररूपतेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत्यर्थः। अत्र सत्त्वस्य प्रथममुद्देश्यत्वे रजोगुणस्य प्रथममुद्देशेन यः क्रममङ्गः कृतः स सर्वथा पालनस्यवोद्देशत्वात्कवेरिममतः। यथा श्रीपुष्पदन्तगणविरचिते महि-माख्यस्तवे—'वहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः' इत्यादौ। तत्रापि सर्वथा पालनस्यवोद्देशत्वात् कमभङ्गनिर्देशः॥

दूरगमक्षरतायाः प्रचक्षतेऽनक्षगम्यमक्षरतायाः । रूपं नादमयं ते शब्दे चेतांसि ये जना दमयन्ते ॥ १४१ ॥

हे भगवन्, ते जनाः अक्षरताया अक्षेषु इन्द्रियेषु चक्षुरादिषु रता तस्यास्ताद्दयाः अक्षरताया न क्षरति खरूपाचलतीत्यक्षमकारोकारमकाररूपं तस्य भावस्तता तस्या दूरगं तदुत्तरभूमिकाभ्यः विन्दूर्षचन्द्रनिरोधिनीभ्योऽप्युत्तीर्णत्वान्नादस्य । तथाभिनवगु-प्ताचार्यकृते तन्त्रसारे प्रकटीकृतम् — 'श्रीसदाशिवः खकालपरिक्षये विन्दूर्षचन्द्रनिरोधिका आक्रम्य नादे लीयते' इत्यादि । तथा । अनक्षगम्यं न अक्षैः इन्द्रियेश्वख्रुरादिभिर्गम्यं यद्वा अकारादिक्षकारान्ता वर्णा अक्षास्तर्ने गम्यम् । तदुत्तीर्णमित्यर्थः । एवंविधं नादमयं ते रूपं घोषाद्यष्टविधनादातिरिक्तं परनादमयं ते तव रूपमाचक्षते वर्णयन्ति । तथा च श्रीखच्छन्दाख्ये महातन्त्रे 'घोषो रावः स्वनः शब्दः स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च । झांकारो पुंकृतश्चैव अष्टो शब्दाः प्रकीतिताः ॥ श्रवणाङ्गिलसंयोगाद्यः शब्दः संप्रवर्तते । दीप्तविहस्त्वनामासः स शब्दो घोषशब्दितः ॥ तदन्तेन भवो यस्य रोषान्मद्विसार्पणः । मित्रशंस्यनिमो रूक्षः स रावः स्यात्तदन्तगः ॥' अन्यत्तत एवाभ्यूद्यम् । ते जनाः के इत्याह—ये जना ये लोकाः योगिजनाः शब्दे परब्रह्मस्वरूपे चेतांसि मनांसि दमयन्ते तदेकतानानि कुर्वन्ति ॥



हे तुलिताम्भोद तुलिता अम्भोदा नवमेघाः स्यामसुन्दरवर्णत्वेन येन स तस्य सं-बोधनम् । हे भगवन् , नित्याभिर्वेदस्वरूपाभिर्गीर्भिः हेतुभिः तत्प्रधानत्वाद्यज्ञविधौ अ-मेये अपिरिमिते अविच्छिन्ने ज्ञेये च उत्तमे यज्ञे विष्णवर्पणसारे ये त्वद्भक्ताः निरताः ते त्वन्मया भवन्मयाः, हे प्रभो, ते तव देहं साक्षाल्लोकानुग्रहाय अवतीर्ण भक्तजनातु-प्रहाय शालग्रामशिलापितनिजप्रतिविम्बवैभवरूपं वा पूज्यितुमीहन्ते काङ्कृन्ते ॥

उत्सन्नोरुध्वान्तस्त्वां हृदि मरुतश्च मुनिजनो रुद्धान्तः।

अविकारमणीयांसं सकलं वा सारति देव रमणीयांसम् ॥ १४३॥ हे देव श्रीकृष्ण, उसन्नोरुध्वान्तः उत्सन्नं दूरीकृतमुरु महत् ध्वान्तं मोहरूपं येन स तादशो मुनिजनः वाचयमत्रतिजनः मरुतः प्राणापानरूपान् अन्तः रुद्धा रेचकप्रक-कुम्भकक्रमेण प्राणायामैरविकारं पृथिव्यादिषोडशविकारपृथिकस्थतमणीयांसं परमाणु-भ्योऽप्यणुतरं परमात्मरूपं निष्कलं स्मरति । यदान्तर्लीनमानसः समाधौ दत्तचेता भवति इत्यर्थः । यदा तु वहिः संचारितेन्द्रियस्तदा श्रीकृष्ण तव स्वरूपं सकलं शङ्खच-कगदाधरं चतुर्भुजं महाईवैङ्क्यंिकरीटभूषणायलंकृतं स्मरति । पुनः कीदशम् । रमणी-यांसं रमणीयावंसौ स्कन्यौ यस्य स तादशम् ॥

वादिभिरेतत्तत्वं ध्रुवमिति यद्यन्मतं हरे तत्तत्त्वम् । तमसामस्तमयाय प्रभो नमस्ते समस्तमयाय ॥ १४४॥

हे हरे हरति पापानि वाद्धानःकायकृतानीति हरिः तत्संबोधनम् । एतत् एतदेव अस्मद्मिमतलक्षणज्ञानं ध्रुवं निश्चये तत्त्वमिति प्रकारेण विविधेन वादिभिः वेदान्त-सांख्यन्यायशास्त्रादिवादिभिः यत् यत् मतं यद्यदिभमतं तत् तत् मतं त्वमेव तेन तेन मतेन ऋजुवकपथगामिनदीप्रवाहेण समुद्र इव त्वमेव गम्योऽसीत्यर्थः । तत्तस्मात् तमसां नैकविधमोहरूपाणामन्धकाराणामस्तमयाय तथा समस्तमयाय सफलत्वोत्पादि-तित्रजगन्मयाय ते तुभ्यं नमः कुमैः सदा सर्वदा कुमैहे इति संबन्धः ॥

इति मुनिजातं कलयन्नानार्थवतीर्गिरो निजातङ्कलयम् । भक्तिरसादनमत्तं भगवन्तं सदसि तत्प्रसादनमत्तम् ॥ १४५ ॥

इस्यनेन प्रकारेण सदिस कुरुसभायां विश्वरूपवैभवप्रकाशने तत्प्रसादनमत्तं तस्य श्रीकृष्णस्य प्रसादेन मत्तम् । क्षीवसामकिमस्यर्थः ।तादृशम् । तथा—नानार्थवतीिर्गरः सु-तिवाचः कलयत् वदत् मुनिजातं सनकसनन्दनादिसिद्धमुनिष्टन्दं भगवन्तं श्रीकृष्णं भक्तिरसाद्भावनारसेन अनमत् प्रणनाम । तं भगवन्तं कीदृशम् । निजातङ्कलयं निजो य आतङ्कः संसारमयो रोगः तस्य लयो यसातस तादृशम् ॥ अथ धृतनानाविद्यः स्वमायया शौरिररिजनानाविध्य । शैलसमस्तम्भवनं विधूय निर्यातवान्समस्तं भवनम् ॥ १४६ ॥

अथानन्तरं धृतनानाविद्यः धृता नानाप्रकारा अन्यजनैरज्ञाता विद्या येन स ताद्दशः शीकृष्णः खमायया खकीयमायया विश्वरूपसंदर्शनरूपया अरिजनान् रात्रुजनान् आविध्य सकम्पान् कृत्वा शैलसमस्तम्भवनं शैलसमं पर्वततुल्यं स्तम्भवनं स्थू-णावृन्दं यस्मिस्तत्तादृशे समस्तं सकलं भवनं सदोगृहं विध्र्य सकम्पं कृत्वा निर्यातवान्॥

निरतः संधावहितं राधेयं चानुनीय संधावहितम् ।

पार्थान्पुनरापायं जनार्दनिश्चिन्तयिन्रपुनरापायम् ॥ १४७ ॥ अहितं शत्रुं तथा संधाविहतं संधावे पश्चादनुद्रवणे हितं राधेयं कर्णे च अनुनीय । उद्योगोत्तरेण तं शमियत्वेत्यर्थः । संधी संधिकमंणि निरतः सन् जनार्दनः श्रीकृष्णः अयं पुनरिप पार्थान् युधिष्ठिरादीन् आप । किं कुर्वन् । रिपुनरापायं रिपुनराणां शत्रु-मनुष्याणामपायं नाशं चिन्तयन् ॥

पुंसः परमतमस्य श्रुत्वा वचनेन तद्नु परमतमस्य ।

पार्थाः सन्नाहितया चम्वा चेळू रणाय सन्ना हितया ॥ १४८ ॥ तदनु तदनन्तरं परमतमस्य अतिशयेन परम उत्कृष्टः तस्य अस्य पुंसः श्रीकृष्णस्य वचनेन परमतं परस्य दुर्योधनस्य गतं युद्धकरणह्पं श्रुत्वा सन्नाः खिन्नाः सन्तः हि-तया हितकारिण्या तथा सन्नाहितया बहुकश्रुकया चम्वा सेनया उपलक्षिताः सन्तः रणाय संग्रामाय चेळुर्जग्मुः ॥

कृतकोपक्षेपास्ते कुरवः पार्थाश्च संघिपक्षेऽपास्ते ।

क्षेत्रं परमाजिहत स्वर्गे प्राप्तोति यत्र परमाजिहत ॥ १४९ ॥

ते कुरवः कौरवाः पार्थाश्च युधिष्ठिराद्याश्च संधिपक्षे संधेः परस्परमिलनस्य पक्षस्त-स्मिन् अपास्ते दूरीकृते सति । शत्रुभिरिति शेषः । तत् परमुत्कृष्टं पुण्ये क्षेत्रं कुरु-क्षेत्रमाजिहत आगताः । तत् किम् । यत्र परमाजिहतः परमाजौ महासंप्रामे हतः पुरुषः स्वर्गे प्राप्नोति ॥

तत्र तु विरराम रणाद्राधेयः कुरुचम्पतेरामरणात् ।

कौरवगणनेत्रा स प्रोक्तोऽर्धरथो रथोघगणनेऽत्रासः ॥ १५० ॥ तत्र च रणभुवि राधेयः कर्णः कुरुचमूपतेः कौरवसेनान्यः अग्रिमाश्वासे वक्ष्यमा-

गस्य भीष्मस्य मरणात् आ मरणाविध रणात् युद्धात् विरराम निवृत्तः । अत्र हेतु-णस्य भीष्मस्य मरणात् आ मरणाविध रणात् युद्धात् विरराम निवृत्तः । अत्र हेतु-माह—अत्रासो निर्भयः स कर्णः रथौषगणने रथमहारथादिगणने कौरवगणनेत्रा कौ-रवगणं नयतीति कौरवगणनेता ताद्दशेन तेन भीष्मेण अर्धरथ एव यतो गणितः अत एव यावत्कालं भीष्मः सेनानीस्तावददं युद्धं न करोमीति प्रतिज्ञाय रणानिवृत्त इत्यर्थः।। तत्र स चापत्यजने भीष्मोभीते नृपस्य चापत्यजने ।

राज्ञां मितमानयुतं प्रतिजज्ञे हन्तुमिनशमितमानयुतम् ॥ १९१॥ स च भीष्मः दुर्योधनेन सेनानीः प्रणिपत्य कृतः तत्र तस्मिन् अपत्यजने दुर्योधनेन सेनानीः प्रणिपत्य कृतः तत्र तस्मिन् अपत्यजने दुर्योधनादिजने तां प्रतिज्ञां श्रुत्वा भीते सित । तथा नृपत्य कर्णस्य चापत्यजने चापस्य अर्थायद्यार्थं गृहीतस्य त्यजने सित । कर्णे उदासीन एवं स्थिते सतीत्यर्थः । अनिशं प्रतिदिनं राज्ञां क्षत्रियाणामयुतं दशसहस्रमितं हन्तुं प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञां कृतवान् । कीदशमयुन्तम् । अतिमानयुतम् अतिमानेन वीरसामान्यतया युतं सहितम् ॥

बल्रद्वयी च विस्तृता समुद्रसम्पदन्तदा । चकार संयुगाजिरे समुद्रसं पदं तदा ॥ १५२ ॥

सा वलदूयी कुरुपाण्डवकटकदूयी विस्तृता अतिविस्तारयुक्ता अत एव विस्तारेण समुद्रसंपदः अर्णवलक्ष्म्याः अपि अन्तदा। विस्तारेण समुद्रस्यापि जेत्रे(त्री)त्यर्थः । ता-दशी तदा तिस्मिन् समये रणाजिरे संप्रामाङ्गणे पदं स्थानं विनाशरूपं चकार । कीद-शम् । समुद्रसं सह मुदस्तुष्टेः युद्धरूपाया रसः कौतुकं यस्मिन् तत्तादशमिति ॥ दिति श्रीमहाकविवामुदेवकृते युधिष्ठिरविजयाख्ये महाकाव्ये षष्ठ आश्वासः ॥

#### सप्तम आश्वासः।

निहितविकारचयं तं देवं चित्रं जगद्रचयन्तम् । यं प्राप्य स विषमेषुर्भस्मीभूतः स पातु वो विषमेषु ॥

अथ सेनाद्वयमोगानन्तरं वृत्तान्तं वर्णयत्राह—

अथ रभसेनानीकं व्यूह्य सरित्सूनुना ससेनानीकम्।

कुरवः शौर्याभरणास्तस्थुर्युद्धाय शक्रशौर्याभरणाः ॥ १ ॥

अथानन्तरं सिरत्सूनुना सिरतो गङ्गायाः सूनुर्भीष्मः तेन ससेनानीकं सह सेनान्या सेनानायकेन वर्तते यः स ससेनानीकस्तमनीकं सैन्यं रमसेन वेगेन व्यूष्ट व्यूहरचनया सज्जीकृत्य कुरवो दुर्योधनायाः युद्धाय तस्थुः । कीदशाः । शौर्याभरणाः शौर्यमेवाभरणं येषां ते तादशाः । पुनः कीदशाः । शकशौर्याभरणाः शकः इन्द्रः, शौरिः श्रीकृष्णश्च, तौ शकशौरी तदाभो रणः युद्धं येषां ते तादशाः ॥

तानभिदुद्राव ततः सरोषपार्षतचमूभृदुद्रावततः।

सकटुकलापी कुन्तीपुत्रबलीघः शरी कलापी कुन्ती ॥ २ ॥

ततोऽनन्तरं कुन्तीपुत्रवलीघः कुन्तीपुत्रस्य युधिष्ठिरस्य बलीघः सैन्योघः तान् कुरून् अभिदुदाव संमुखमद्रवत् । कीदशः । सरोषपार्षतचमूभृत् सरोषः पार्षतः ष्टभृगुन्नः स एव चमूभृत्सेनानीर्यस्य स तादक् । पुनः कीदशः । उद्रावततः उच्चैः रावः शब्दः उद्रावः तेन ततः विस्तृतः । पुनः कीदशः । सकटुकलापी सकटुकमरीन् प्रति कोधकटुकं लपति गदतीति सकटुकलापी । पुनः कीदशः । शरी शरवान् । तथा—क-लापी तूणवान् । तथा—कुन्ती कुन्तवांश्च ॥

# भ्रातृभिरेव युयुत्सुर्विभीषणो राघवं पुरेव युयुत्सः । कौन्तेयानभियातानाश्रितवान्नीतिमत्तया न भिया तान् ॥ ३॥

युयुत्सुः युयुत्सुर्नाम धृतराष्ट्रपुत्रः भ्रातृभिरेव युयुत्सः भ्रातृभिर्दुर्योधनादिभिः सह युयुःसुर्योद्धमिच्छुः अभिया तान् रणाभिमुखं गतान् कोन्तेयान् युधिष्ठिरादीन् ताना-श्रितवान् आशिश्रिये। कया। नीतिमत्तया स्वनीतिमत्त्वेन न तु भिया भयेन युयुत्सुर्योद्ध-मिच्छुः। क इव। विभीषण इव। यथा पुरा विभीषणो नाम राक्षसः भ्रात्रा रावणेन सह युयुत्सुर्योद्धमिच्छुः नीतिमत्तया राघवं रामचन्द्रमाश्रितवान् न तु भिया तद्वदित्यर्थः॥

## दृष्ट्वा मान्यानिमतान्पार्थो योद्धं कुरूत्तमान्यानिमतान् । अमुचचापं करतः कृष्णेनाश्वासितः स चापङ्करतः ॥ ४ ॥

यानं धुर्यमश्चं रथादि इतान् गतान् रथाश्वादिस्थितान् अमितानसंख्यान्, तथा मान्यान् माननीयान् पितृपितामहाचार्यमातुलभातृसखिप्रभृतीन् कुरूत्तमान् कौरवान् योद्धं स्थितान् हष्ट्वा। पार्थः कृपाविष्टः सन् इति शेषः। करतः खहस्तात् चापं खधनुः अमुचत्। उदासीन एव तत्र तस्थाविद्यर्थः। अपङ्गरतः न पङ्को किल्विषे कमेणि रतः सन् कृष्णेन श्रीकृष्णेन श्रीगीतार्थसंश्रावणात् 'य एनं वेति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हन्तम् । उभौ तो न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥ न जायते म्रियते वा कदाचिन्त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥' इत्यादि सारार्थानुश्वासनेन आश्वासित आश्वासं नीतः पुनरिप युद्धकरणायामि-मुखीकृत इति भावः॥

## युद्धारम्भेऽरीणां नादः समचुम्बद्म्बरं भेरीणाम् । द्रवतां वै धुर्याणां खुरजन्म रजोऽपि रहितवैधुर्याणाम् ॥ ९ ॥

अरीणां शत्रृणां युद्धारम्भे संयामारम्भे भेरीणां दुन्दुभीनां नादः अम्बरमाकाशम-चुम्बत् चुचुम्ब । तथा रहितवैधुर्याणां त्यक्तविक्कवत्वानां धुर्याणां हस्त्यश्वरथादीनां द्रवतां खुरजन्म खुरोत्थं रजः धूलिरिप अम्बरं गगनमचुम्बत् ॥

> जिनतारावे शङ्के चारणचकाणि चकुरावेशं खे । विवभावभामरजः संमर्दः सर्वदिक्षु बभाम रजः ॥ ६ ॥

युद्धार्थं जिनतारावे राङ्के सित कम्युनि सित चारणचकाणि चारणा देवभेदास्तेषां चकाणि समूहाः खे गगने आवेशं चकुः । आविविशुरित्यर्थः । तथा अश्रामरजः अश्रे

आकाशे अमरजः अमरेभ्यो देवेभ्यो जातः संमर्दः संघर्षः विवमौ रेजे । तथा रजो धूलिश्र विमर्दजः सर्वदिक्षु सर्वकाष्ट्रासु विश्राम ॥

मुहुरकृपणवाद्यानामाहत इव स्वनेन पणवाद्यानाम् । अनुगतवन्दिव्यजनः समागमद्रष्टुमाहवं दिव्यजनः ॥ ७ ॥

मुहुः पुनः पुनः अकृपणैर्महद्भिजीनैः वाद्यानां वादनीयानां पणवाद्यानां पणवः वा-दित्रविशेषः आद्यो येषां ते पणवाद्यानां पणवानकगोमुखोद्ध(?)ढकादीनां खनेन श-द्देन आहत इव दिव्यजनः खर्गीयजनः आहवं युद्धं द्रष्टुं खमाकाशमागमत् । अनुगत-वन्दिव्यजनः अनुगता वन्दिनः स्तुतिपाठका व्यजनानि चामराणि यस्य सः ॥

> नागं नागोऽधावद्रथिनं च रथी नरं च ना गोधावत् । तुरगवरं च तुरङ्गः प्राप बलोघः परस्परं चतुरङ्गः ॥ ८ ॥

नागो हस्ती नागं हस्तिनमधावत् । तथा रथिनं च रथी रथिकः अधावत् । तथा नरं च पदातिं च ना पदातिः अधावत् । कथं गोधावत् गोधा ज्याघातवारणम् तद्विद्यते यत्र तत् । तुरगवरं च अश्ववरं च तुरङ्गः अश्वः प्राप । तदेवं चतुरङ्गः हस्तिरथाश्वप-दातिरूपः बलोघः सैन्योघः परस्परं मिलितः ॥

अविनभृदाहवहोत्रव्यापारे जीवहव्यदाहवहोऽत्र । धुतपांसावलसदसिः स्फुटमिशिखेव वर्चसा बलसदसि ॥ ९ ॥

धुतः पांसुधूं िर्धिसान् स ताहरो अत्र अस्मिन् वलसदिस वलं सैन्यमेव सदः सभा वेदिरूपा तत्र अविनिभृदाहवहोत्रव्यापारे अविनिभृतां राज्ञां य आहवः युद्धं तदेव हो-त्रव्यापारः अग्निहोत्रव्यापारः यज्ञरूपः तत्र जीवहव्यदाहवहः युद्धे हि जीवा एव हव्यं तस्य दाहवहो दाहकः असिः खङ्गः स्फुटमित्रिशिखा इव अग्निज्वालेव वर्चसा तेजसा दीप्यन्ती अभव(लस)त् । वलवेदिकायां विरच्यमानयुद्धयज्ञे वीरजीवहव्यदाहका खङ्गधाराग्नि-शिखा दीप्यन्तीव रेजे इत्यर्थः ॥

> अजिन तु भूरिभराजौ चिलितायां तत्क्षणेन भूरिभराजौ । लघुतां रथवाहास्तव्योमस्थितपांसुपङ्किरथ वाहास्त ॥ १०॥

तत्क्षणेन आजौ संप्रामे इभराजौ गजपङ्कौ चिलतायां भूभूमिः भूरिभरा महाभारवती तु अजिन जाता । अथ वा पक्षान्तरे । रथवाहास्तेति । रथेश्व वाहैश्व अश्वादिभिश्व अस्तः क्षिप्तः व्योमस्थिते यः पांसुर्धृतिः तत्पिङ्कः लघुततामहास्त अत्यजत् । अतिघना-भूदित्थर्थः ॥

तत्र विवेदनतावद्योद्धा पतितं भुजं विवेद न तावत् । अरिनिशितमहास्यस्तं प्रहर्तुमप्यैच्छद्धिकतमहास्यस्तम् ॥ ११ ॥

अरिनिशितमहास्यस्तमरैः शत्रोः निशितः तीक्ष्णो यो महासिर्महास्रवः तेनास्तं कृतं पतितं भुजं योद्धा वीरस्तावत् न विवेद नाज्ञासीत् । युद्धरमसेनेत्यर्थः । कथं कृत्वा । विवेद-नतावत् विगता वेदना व्यथा यस्य स विवेदनः तस्य भावस्तत्ता सा विद्यते यस्मिन्क-र्मणि तत् विवेदनमिवेत्यर्थः । तथा — योद्धा वीरः तमरिं प्रहर्तुमप्यैच्छत् । कीद्दशः । अधिक तमहास्यः अधिकतमं हास्यः असिना कृत्तभुजत्वात् ॥

# क्षिप्तेनोपरि करिणा रथेन गगनादपातिनो परिकरिणा । वायुषु सङ्खे गलता द्युस्त्री तत्रास्त धृतरसं खेऽगलता ॥ १२ ॥

तत्र युद्धे कुरुपाण्डवानां करिणा हस्तिना उपरिक्षिप्तेन रथेन कर्त्रा गगनादाकाशात् न अपाति न पेते । अत्र हेतुः—वायुषु सत्स । खे वायुषु भ्रमत्स हस्तिनोपरिगगने क्षिप्तोऽपि रथः गगनात्र पपातेत्यर्थः । सक्के इति । शसयोरैक्यात् शक्के गलता शक्कविषये गलता गलस्य कण्ठस्य भावो यस्याः सा तादशी । कम्बुकण्ठी इत्यर्थः । तादशी ग्रुस्त्री स्वर्गस्त्री अप्सराः खे आकाशे अगलता अपतता तेन रथेन धृतरसम् आस्त धृतो रसः कौतुकं य-स्मिन् कर्मणि तथा । क्रियाविशेषणमेतत् । तदृष्ट्वा साश्चर्यासीदित्यर्थः ॥

# तत्र घनपासारिक्षुरिके रक्षोगणेन न पासारि । गतशङ्काबन्धेन स्थितमग्रेभक्षणेन काबन्धेन ॥ १३ ॥

तत्र घनप्रासारिश्वरिके प्रासाः कुन्ताः, अरीणि चक्राणि, श्वरिकाः शस्त्राश्च, घना यस्मिन् तत् तादृशे तत्र युद्धे रक्षोगणेन कव्याद्घनेन न प्रासारि न प्रसृतम् । त्रासेन प्रासादिभ्य इत्यर्थः । तत्र च युद्धे कावन्धेन कवन्धानां गतिशरस्कानां खङ्गादिच्छेदेन अपमूर्धकलेवराणां समूहः तेन गतशङ्काबन्धेन स्थितम् गतः शङ्काबन्धो यस्य तत् तादृशं तेन अशिरस्त्वेन अचश्चप्रात् तत्तु मूलादर्शनाद्गतशङ्काबन्धेन स्थितम् । कीदृशेन । अग्रेभक्षणेन अप्रेपुरः इभक्षणः हस्त्युत्सवः युद्धार्थो यस्य तत् तादृशं तेन ॥

## न मृतं नामानेन प्राङ्गिहतं येन सुकृतिना मानेन । खद्भवती क्षामासेरागतिरसिपाणिना प्रतीक्षामासे ॥ १४॥

येन सुकृतिना पुण्यवता मानेन मानाधिकं कृत्वा। संमुखं युध्यतेत्यर्थः। प्रागादौ निहतं मृतं नाम निश्चये अनेन पुंसा न मृतम्। तद्यशःशरीरस्य कल्पस्थायित्वात् इत्यर्थः। तथा तत्र युद्धे क्षामासेः क्षामः प्रहारादिना कुण्ठः भन्नो वा असिः खङ्गो यस्य स तादशस्य वीरस्य खङ्गवती सखङ्गा आगितः असिपाणिना खङ्गहस्तेन पुरुषेण प्रतीक्षामासे। या-वदयं मन्नासिः पुनर्नवं खङ्गमानाययामास तावत्तेन प्रतीक्षा कृतेत्यर्थः॥



दुधुवुः पादानश्चा हर्षाद्भषति सा कृतवपादानः श्वा ॥ १५ ॥

गुरुमत्सरसादरुषः गुरुर्महान् मत्सरः परोत्कर्षासहनं सादः कष्टं च, रुट् रोषश्च, येषां ते तादशाः क्षरितमसक् रक्तं यस्य तत् तादशात् सरसादार्द्रात् अरुषः व्रणात् हेतोः पतिता भूमौ पतिता अश्वा हयाः पादान् (अस्जा) दुधु बरित्यर्थः । तथा — हर्षात् कृतव-पादानः कृतं वपादानं वसादानं यस्य स तादशः श्वा भषति स्म रौति स्म ॥

जडजङ्घोरःखरदः पतितोऽपरकार्यकोपघोरखरदः । अष्टगुरुप्रैवेयं प्रचुरमदानां प्रवृत्तिरुप्रैवेयम् ॥ १६ ॥

अरदः अविद्यमाना रदा दन्ता यस्य सः अरदः मत्कुणः अपरकारी अन्यो हस्ती जडजङ्कोरः सु जडा युद्धाङ्गणभूमो अतिधावनात् जङ्काः उरांति वक्षांति च येषां ते ताहशेषु पुरुषेषु पतिताः । कीहशः । अकोपघोरस्वरदः अकोपेन ईषत्कोपेन । नञ् ईषद्धे । घोरो यः स्वरो वृहितं ददाति ताहशः । कथं कृत्वा अष्टगुरुप्रेवेयं अष्टानि पतितानि गुरूणि महान्ति प्रेवेयाणि ग्रीवाभरणानि यस्मिन् कर्मणि तथा । कियाविशेषण-मेतत् । अत्रार्थान्तरन्यासमाह—प्रचुरमदानां समदानामियमुग्रैव कठिनैव प्रवृत्तिः । मार्ग इस्पर्थः ॥

प्राप विमानं दिवि ना निहतः संप्राश्य रुधिरमानन्दि विना।

असृजाशा किपशा च खतृषं व्यपनेतुमिप शशाक पिशाचः ॥ १७ ॥ आनिद तृप्तिवशान्मोदकं रुधिरं रक्तं प्राश्य चर्वियत्वा । वीरक्षतोत्थिमित्थर्थः । विना पिक्षणा निहतो मारितः ना पुरुषः दिवि आकाशे विमानं देवयानं प्राप । असजा रक्तेन च वीरक्षतोत्थेन आशा दिक् । जातावेकवचनम् । आशा इत्यर्थः । किपशा किपशाकिष्णं आसीत् । खतृषं खा चासौं तृट् च तां रणाङ्गणधावनोत्थां व्यपनेतुं दूरीकर्तुनमिप पिशाचो देवयोनिः सत्तविशेषः शशाक अशकत् ॥

अशनैरस्थिरदन्तस्थानाः श्वानो वभृवुरस्थि रदन्तः ।

लोहितपङ्कं कवलं चक्रे च क्रव्यलोलुपं कङ्कबलम् ॥ १८॥ तत्र समरभूमो अस्थि हतवीरसंबन्धि रदन्तः विलिखन्तः । 'रद विलेखने' धातुः। अत एव अशनैर्बहु अस्थिरदन्तस्थानाः अस्थिराणि दन्तस्थानानि दन्तभूमयो येषां ते

१. मूलपुस्तके तु-

'नागानाराचारुर्दशा च तुरगानवाप नाराचारः। न्यपतत्सादी प्रासे स्फुरितेऽरिभटस्य रहसा दीप्रासेः॥' इत्ययमपि प्रागितः ससुपलभ्यते

२. 'अस्रजा' इत्यत्राधिकं प्रतीयते. ३. 'कृष्ट' मूल०.

तादशाः श्वानः सारमेया वभूषः । तथा—कव्यलोलुपं कव्ये आममांसे लोलुपं कङ्कवलं कङ्कानां पक्षिविशेषाणां वलं (चक्र)लोहितपङ्कं रक्तकर्दमं कवलं प्रासं चक्रे । जप्रासेत्यर्थः ॥

असगरानादशिवानां पङ्किः परमाहवे ननाद शिवानाम् । काष्ठा काकालीभिनैव मलिष्ठा वसूव का कालीभिः ॥ १९॥

तत्र च परमाहवे कुरुपाण्डवानां महायुद्धे अस्मशनात् रक्तास्वादात् अशिवानामम-कृळानां शिवानां श्रमालादीनां पिक्कः श्रेणिः अनदत् । तथा — कालीभिः कृष्णाभिः का-कालीभिः काकपिक्किभिः हतवीरमांसास्वादलोभेनागताभिः मलिष्टा मलिना का न काष्टा का न दिग् वभूव । अपि तु सर्वेव मलिष्टेति । अन्येष्विप गुणवाचिषु शब्देषु इष्टेयसी प्रस्यो भवत एव ॥

> सित समरे कामबलान्नतयोरुभयोरिरंसुरेकामबलाम् । विववारोदसुरस्री निराकृतान्यामुना रुरोद सुरस्री ॥ २०॥

सित च समरे युद्धे कामवलात् मदनप्रमाथात् नतयोर्नम्रयोः तादशं वीरं वीक्ष्य रणभूमावापिततयोस्तयोः सुरिल्लयोर्मध्ये एकामवलां सुरिल्लीम् अस्त्री मन्त्रप्रयुक्तशस्त्रवि-याकुशलः उद्सुः विगतप्राणः किंचित् प्राणो वा एकामितकमनीयां विववार वृतवान् । अन्या च अमुना कण्ठगतप्राणेन वीरेण निराकृता सुरिल्ली स्ववेंश्या स्रोद अरुदत् ॥

> इत्थं तत्रासरणे परस्परं सेनयोर्गतत्रासरणे । भीष्मोऽविक्षत्रस्तं पार्थवलीयं हृतच्छविक्षत्रस्तम् ॥ २१ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण असरणे शसयोरैक्यात् अशरणे अरक्षके परस्परमन्योन्यं सेन-योः द्वयोः कुरुपाण्डवसंबन्धिन्योः गतत्रासरणे गतत्रासो वित्रासश्वासो रणः तत्र तं प्रसिद्धं पूर्वोद्दिष्टं वा पार्थवलोधं युधिष्ठिरकटकोयं भीष्मो गाङ्गेयः कुरुसेनानीः दशदिनानि प्रतिज्ञाकारी अविक्षत् विवेश । 'विश प्रवेशने' धातुः । कीदशो भीष्मः । हतच्छिविक्षत्रः हतच्छवीनि कृतानि क्षत्राणि क्षत्रिया येन सः ॥

भीष्मस्य पराक्रमं वर्णयन्नाह-

अधिकतमनिशातान्ता विभ्राणाः कङ्कपत्रमनिशातान्ताः । अगुरापुङ्कादन्तः क्षितिं पितामहशरा रिपुं खादन्तः ॥ २२ ॥

अधिकतममितशयेन निशातास्तीक्ष्णाः अन्ताः फलानि येषां ते तादशाः। तथा—कक्रिपत्रम्। जातावेकवचनम्। कङ्काभिधपतित्रणां पक्षान् विभ्राणाः। तथा—अनिशातान्ताः
अनिशं सदैव शत्रृणां विमर्दात् आतान्ताः खिन्नाः ईपत्। तथा—रिपुं शत्रुम्। जातावेकवचनम्। रिप्नित्यर्थः। खादन्तो प्रसमानाः पितामहशरा आपुङ्कात् पुङ्काविथ क्षितावन्तः अगुः। सक्कुकवीरान् भित्ता क्षितिं विविद्यारित्यर्थः॥ नृपसमितावृद्धेन त्रिभुवनमान्येन बलवता वृद्धेन । भीष्मेणादश्राजिस्तम्भितहरि जिष्णुना क्षणादश्राजि ॥ २३ ॥

नृपसितौ राजसभायाम् ऋद्धेन समृद्धेन । तथा त्रिभुवनमान्येन वलवता ऋद्धेन च भीष्मेण क्षणात् जिष्णुना जयशीलेन अभ्राजि शुशुभे । अदभ्राजिस्तिम्भतहिर अदभ्रा घना या आजिः युद्धं तया स्तिम्भतः रुद्धः घनशरौघऋष्या हिरः श्रीकृष्णः पार्थस्य सारिथत्वात् पार्थरोधेन तस्यापि रोधनात् हिरः सूर्यो वा यस्मिन् कर्मणि तत् । किया-विशेषणमेतत् । 'इन्द्रचन्द्रार्कवाताश्वशुकभेकयमाहिषु । कपौ सिंहे सुवर्णाभवर्णे विष्णौ हिरं विदुः ॥' इत्यनेकार्थेषु ॥

स हि मुहुरुद्धाराणि श्रीधरचकस्यापि रुद्धाराणि ।

हतकेतनवाहानि प्रधनानि पितामहोऽकृत नवाहानि ॥ २४ ॥

हि निश्चये। स पितामहो भीष्मः नवाहानि नवदिनपर्यन्तं प्रधनानि युद्धानि मुहुर-कृत कृतवान्। कीदशानि। उद्धाराणि उद्धटानि। पुनः कीदशानि। श्रीधरचकस्यापि सुदर्शनस्यापि रुद्धा अरा धारा यैस्तानि। पुनः कीदशानि। हतकेतनवाहानि हतानि केतनानि ध्वजा वाहा अश्वाश्च रिपुसंविन्धनो येषु तानि॥

राज्ञामयुतमुदस्तं पार्थाः संप्रेक्ष्य नित्यमयुतमुदस्तम् ।

उपगतशिबिरा मरणं भीष्ममयाचन्त भरतशिबिरामरणम् ॥ २५ ॥

पार्था युधिष्ठिराद्याः पाण्डवा नित्यं प्रतिदिनमुदस्तं हतं राज्ञां क्षत्रियाणामयुतं दश-साहस्रं संप्रेक्ष्य अयुतमुदः न युता मृत् हर्षो येषाम् । विमनस्का इत्यर्थः । तादशाः सन्तः उपगत्शिविरा रात्रौ शिविरं निवेशस्थानं क्रस्तकमुपागता भीष्मं पितामहं मरणमया-चन्त मरणमवृणुत । भीष्मस्य निजजनकदत्त्वरेण स्वेच्छायत्तमरणत्वेन प्रसिद्धत्वात् । कीदशं भीष्मम् । भरतशिविरामरणम् भरतो राजा, शिविश्व नृपः, रामो रामचन्द्रः परशरामो वा, तद्वद्रणः संप्रामो यस्य स तं तादशम् ॥

खमरणं याचितो भीष्मिपतामहः पार्थान् किमित्याह-

कर्ता सञ्जन्यस्य द्वपदात्मजमग्रतश्च सञ्जन्यस्य । सरभसमाश्वेताः श्वः सेना संवार्य हन्तु मा श्वेताश्वः ॥ २६ ॥ इति मुदिताः स्ववधाय प्रोक्तं भीष्मेण चोदिताः स्ववधाय । पुनरेव रजन्यन्ते पाण्डुसुताः कुर्वते स्म वरजन्यं ते ॥ २७ ॥

हेपार्थाः, सञ्जन्यस्य सत् परमं च तज्जन्यं युद्धं तस्य कर्ता। तथा द्वुपदात्मजं शिखण्डिनं प्राक् शिखण्डिनम्प्रतः प्राक् शिखण्डिनम्प्रतः स्थाप्यित्वा सञ्जन् मया युद्धाय मिलन् सोऽयं श्वेताश्वः अर्जुनः सेनाः क-र्णादिवीरसंस्ताः संवार्यं निवार्यं श्वः श्वोदिने सरसं सयुद्धकौतुकम् । 'सरभसम्' इति

44

पाठं सरभसं ससाहसावेगमेता आगच्छन् । एता इति तृजन्तस्य रूपम् । मा मामाशु शीघ्रं हन्तु मारयतु । इस्रानेन प्रकारेण भीष्मेण प्रोक्तं वचः स्ववधाय सुष्ठु शोभनं कृत्वा अवधाय निश्चित्य । तेनैव भीष्मेण स्ववधाय निजवधाय चोदिताः प्रेरिताः पुनरेव रजन्यन्ते प्रभाते पाण्डुसुताः पाण्डवास्ते वरजन्यं महद्युद्धं कुर्वते स्म अकुर्वन् ॥

दत्तिश्विण्डन्यासः शरवृष्टचा शत्रुराशिखण्डिन्या सः । गुरुतरसमरेपास्तं पार्थो भीष्मं चकार समरेऽपास्तम् ॥ २८॥

दशमेऽहिन स पार्थोऽर्जुनः दत्तशिखण्डिन्यासः दत्तः अग्रे धृतः शिखण्डिनो द्वप-दात्मजस्य न्यासो येन स तादशः सन् शत्रुराशिखण्डिन्या शत्रुराशि रिपुसमूहं खण्ड-यतीति तादश्या शरबृष्ट्या वाणश्रेण्या भीष्मं पितामहं समरे युद्धे अपास्तं भूमौ शरप-ज्ञरेण पतितं चकार । कीदशम् । गुरुतरसं गुरु महत् तरो वेगो यस्य स तादशस्तम् । पार्थः कीदशः । अरेपाः अविद्यमानं रेपः पापं यस्य स तादशः अरेपा निष्पापः । रेपःशब्दः सकारान्तः पापवाची ॥

> सुभटानामुक्तेभ्यः शरशय्यायां किरीटिना मुक्तेभ्यः । धर्मविदा पत्रिभ्यः सुयोग्यमुपधानमपि तदापत्रिभ्यः ॥ २९ ॥

स च भीष्मः धर्मवित् धर्मज्ञः सुभटानामर्जुनकर्णादीनामुक्तेभ्यः कथितेभ्यः मदर्थे शिरस्युपधानं योग्यं कुरुतेति गदितेभ्यः शरशय्यायां किरीटिना अर्जुनेन मुक्तेभ्यः त्रिभ्यः त्रिसंख्येभ्यः पत्रिभ्यः वाणेभ्यः सकाशात् स्योग्यं शरशय्यायोग्यमुपधानं शिरस्युपवर्हे तदा आपत् प्राप ॥

तस्य च भूतोदकतः शरान्तृषो मोक्षमेत्य भूतोदकतः । सुभटपदेऽशेतान्तः स्फुरन्मुकुन्दो रणप्रदेशेऽतान्तः ॥ ३०॥

तस्य अर्जुनस्य भूतोदकतः भुवं महीं तुदतीति भूतोदकः तस्माद्भृतोदकतः भूविदा-रकात् शरात् वाणात् भूतोदकतः भूतमुत्पन्नं यदुदकं तस्मात् हेतोः तृषः तादशशरप-अरव्यथोद्भृताया मोक्षमेत्य प्राप्य अन्तर्मनित स्फुरन् विस्फुरन् मुकुन्दः श्रीकृष्णो यस्य त तादशः सन् तथा अतान्तः तदवस्थायामि अखिनः रणप्रदेशे रणाङ्गणस्थले सुभटपदे महारथस्थले अशेत सुष्वाप। स्मरन्मुकुन्दम् इति पाठे मुकुन्दं श्रीकृष्णं स्मरन्॥

> संग्रामोदितकर्णः सुयोधनोऽथास्य वचनमोदितकर्णः । स्तुत्वा वाचार्यं तं सेनापतिमकृत कौरवाचार्यं तम् ॥ ३१ ॥

संप्रामे उदितः प्रवृत्तः कर्णो यस्य स तादक् सुयोधनो दुर्योधनः अथानन्तरमस्य भीष्मिपितामहस्य वचनेन मोदितौ कर्णौ यस्य स तादक् च वाचा गिरा तमार्थमई कौर्-रवाचार्य द्रोणाचार्य सेनापितमकृत अकरोत् भीष्मानन्तरं द्रोणं सेनापितमकरोत् ॥

वीररसेनापतितां भारद्वाजोऽप्यवाप्य सेनापतिताम् । मोदेन क्षत्राणां मध्ये विवभौ शशीव नक्षत्राणाम् ॥ ३२ ॥

भारद्वाजः भरद्वाजमुनिसूनुः द्रोणाचार्योऽपि वीररसेन हेतुना आपिततामागतां सेनापिततां सेनानीत्वमवाप्य प्राप्य मोदेन हर्षेण क्षत्राणां क्षत्रियाणां मध्ये विवसौ . विशेषेण वसौ रेजे । क इव केषां मध्ये । नक्षत्राणां मध्ये शशी चन्द्र इव ॥

> स शरी चापी वरदो राजानं व्याजहार चापीवरदोः । किं तव कार्यं तनुतां युधमेत्यायं जनोऽधिकार्यन्तनुताम् ॥ ३३ ॥

स द्रोणाचार्यः शरी शरवान्, तथा चापी धनुर्धरः, तथा वरदः दुर्योधनाय वरम-भिलिषितं ददाति इति तादशः, तथा आपीवरदोः आसमन्तात् पीवरौ मांसलौ दोषौ भुजौ यस्य स तादक् राजानं दुर्योधनं व्याजहार उक्तवान् । किमिल्याह—हे राजन्, अयं जनो मल्लक्षणः अधिकार्यन्तनुताम् अधिकारिणः अधिकृतपुरुषस्य अन्तो युद्धाय निश्चयः तेन नुता स्तुता तां तादशीम् । यद्वा अधिकमरीणां शत्रूणामन्तो नाशः अ-र्थात् मत्कृतस्तेन नुता स्तुता तां तादशीं युधं संप्राममेल्य प्राप्य तव किं कार्य किम-भिमतकरणीयं तनुतां करोतु ॥

तस्य गिरा जातमदः स्मित्वेति व्याजहार राजा तमदः । वद्धं कुरुराजं तं शत्रुसमूहं समेत्य कुरु राजन्तम् ॥ ३४ ॥

तस्य कुरुपाण्डवगुरोद्दीणाचार्यस्य गिरा वाचा जातमदः जाताहंकृतिः स्मित्वा ईष-द्धित्वा स राजा दुर्योधनः तं द्रोणाचार्यमद एतद्वक्ष्यमाणमुक्तवान् । किमित्याह—हे कुरुपाण्डवगुरो द्रोणाचार्य शत्रुसमूहं रिपुसार्थमुपेत्य प्राप्य त्वं राजन्तं शोभमानं कुरु-राजं कुरूणां कुरुवंद्यानां राजा युधिष्ठिरः तं बद्धं कुरु संप्रामे बद्धं कुरु ॥

दुर्योधनो द्रोणाचार्यातिकमवृणुतेत्याह—

पुनरेवाह्वानमितं कृत्वा पार्थे त्वदीयवाह्वानमितम् । आश्रितदेवनया तं धियार्थये कर्तुमापदे वनयातम् ॥ ३५ ॥

हे तात द्रोणाचार्य, पुनरेव आह्वानमाकारणिमतं गतम् । आकारितिमित्यर्थः । पार्थे युधिष्ठिरं त्वदीयवाह्वानिमितं त्वदीयौ यौ बाहू ताभ्यामानिमतं वद्धं कृत्वा आश्रितदेव-नया आश्रितं देवनं यूतं यया सा तादृश्या प्राग्वत् धिया बुद्धा तं युधिष्ठिरम् आपदे आपदर्थे वनयातं वनं गतं कर्त्ते याचे प्रार्थये ॥

इत्थं वादानस्य श्रुत्वा प्रोचे सकैतवादानस्य । प्रमुदितवाचार्येण श्रेणीसिंहेन कौरवाचार्येण ॥ ३६ ॥ इत्थमनेन प्रकारेण सकैतवादानस्य सह कैतवादानेन छलप्रहणेन वर्तते यः स तादशस्य अस्य दुर्योधनस्य वादान् उक्तीः श्रुत्वा प्रमुदितवाचा प्रमुदिता स्तुता वाक् येन स तादशेन । तथा श्रेणीसिंहेन वीरश्रेणीसिंहेन कौरवाचार्येण कुरूणामाचार्येण ॥

न गुडाकेशस्तस्य स्थास्यति यदि तावदन्तिके शस्तस्य । धर्मसुतो नद्येत ध्रुवमापाद्यं तद्यतो नद्येतत् ॥ ३७ ॥ इति भारद्वाजेन ब्रुवता शरराशिना स्फुरद्वाजेन । पार्थवलं समदारित्रातं शितशस्त्रसंकुलं समदारि ॥ ३८ ॥

इति ब्रुवता कथयता भारद्वाजेन द्रोणाचार्येण कर्त्रा स्फुरद्वाजेन प्रस्फुरत्पक्षेण शर-राशिना वाणसमूहेन समदारिवातं समदः सगर्वः अरिवातः शत्रुसार्थः यस्मिस्तत् शि-तशस्त्रसंकुलम् तीक्ष्णायुधभृतं पार्थवलं पाण्डवसैन्यं समदारि विदारितम् । इति किमिति ब्रुवता । हे राजन् हे दुर्योधन, शस्तस्य प्रशस्तस्य तस्य युधिष्ठिरस्य अन्तिके समीपे गुडाकेशोऽर्जुनस्तावत् यद्यन्तिके निकटे न स्यात् न भविष्यति युधिष्ठिरस्तदा मया नह्येत बध्येत इति त्वया श्रेयम् । 'णह बन्धने' धातुः । ध्रुवं निश्चये तद्यतः अर्जुना-प्रतः मया न हि नैव एतदापाद्यम् । अर्जुनाप्रतो नैतत्सेत्स्यतीति भावः ॥

# स हि कोपरसेनासु द्रोणो वाणान्विकीर्य परसेनासु । पाण्डवनायकबन्धं कर्तुमनेकं नभो निनाय कबन्धम् ॥ ३९ ॥

हि निश्चये स द्रोणः कोपरसेन अतिकोपेन आसु परसेनासु वाणान् शरान् विकीर्य क्षिप्त्वा पाण्डवनायकवन्धं युधिष्ठिरनृपवन्धं दुर्योधनेन प्रार्थितं कर्तुं नभः आकाशमनेकं कवन्धम् । जातावेकवचनम् । अनेकान् कवन्धान् अथ मूर्धकलेवराणि शत्रृणामनयत् । आकाशमनेककवन्धपरिवृतमकरोदित्यतः नयितिद्विकर्मकः ॥

संरम्भी माद्यन्तं सात्यिकसहदेवनकुलभीमाद्यन्तम्। अरिलोकं समुदस्य क्षितिभर्तुः प्रापदन्तिकं समुदस्य॥ ४०॥

स च द्रोणाचार्यः संरम्भी कुद्धः सन् सात्यिकश्च सहदेवनकुलो माद्रीतनयो भीमादयश्च महारथाः अन्ते यस्य स तादशमरिलोकं शत्रुलोकं समुदस्य निवार्य समुत् सहर्षः सन् अस्य क्षितिपस्य अन्तिकं समीपं प्रापत् ॥

द्विषद्टवीरध्वजवान्मृद्गन्द्विपवत्किपप्रवीरध्वजवान् ।

पार्थः सहसा दहशे दददथ भीति जनाय सह सादहशे ॥ ४१ ॥

कपिप्रवीरध्वजवान् कपिप्रवीरो हनुमान् तयुक्तध्वजवान् तथा अध्वजवात् युद्धा-ध्विन वेगात् हेतोद्विषदटवीः शत्रुरूपा अटवीः महारण्यानि द्विपवत् द्विप इव मृद्गन् स पार्थः अर्जुनः कर्मभूतः जनेन सहसा तत्क्षणं दहशे दृष्टः । कीहशः । सादहशे सादं यु-द्विक्षेशं पश्यतीति सादहक् तस्मै जनाय भीतिं भयं ददत् ददानः ॥ तद्धनुषः सारवतः शिताः शरा नितमुपेयुषः सारवतः । लसमाना अवतेरुर्द्वीणाय ददुश्च सिंहनादवतेऽरुः ॥ ४२ ॥

नितं नमनमुपेयुषः प्राप्तस्य, तथा सारवतः सारयुक्तात् दढात्, तथा सारवतः स-शब्दाच तद्धनुषः तस्य पार्थस्य धनुषः चापाल्लसमानाः स्फूर्जन्तः शरा वाणा अवतेष्ठः। च पुनस्ते शराः द्रोणाय द्रोणाचार्याय सिंहनादवते सिंहनादो युद्धे वीराणां नादः सिंहनादः तद्वते अष्ठः व्रणम्। जातावेकवचनम्। अरूषि व्रणानि इत्यर्थः। ददुः। 'व्रणोऽस्त्रियामीर्ममरुः' इत्यमरः॥

अथ तरसापायासीद्रोणः सेना च तस्य सापायासीत् । अशनैरविरलंमकरोद्भूतं जलधेर्जलं च रविरलमकरोत् ॥ ४३ ॥

अथानन्तरं द्रोणे सवाहिनीके शरैरवसादिते सित स च द्रोणः तरसा शीघ्रमेव रणात् अपायासीत् प्रचलितः । तस्य सेना चमूरिप सापाया नष्टा आसीत् । अशनैरम-न्दम् अविरला ये मकरा जलचरिवशेषासौरुद्ध्तमुत्थापितं च जलघेर्जलं समुद्रस्य जलं रिवः सूर्यः अलमकरोत् अलंचकार । एतावता दिनावसानं जातमित्यर्थः ॥

> अथ रिपुरोधी राज्ञः शिविरं संप्राप्य कुरुवरो धीराज्ञः । प्रतिपन्नापनयाय त्रैगर्तानशिषदर्जुनापनयाय ॥ ४४ ॥

अथानन्तरं रिपुरोधी रिपून् शत्रून् रुणद्वीति तादशः कुरुवरो दुर्योधनः अय धी-राज्ञः दढाज्ञो राज्ञः युधिष्ठिरस्य शिविरं निवेशं प्राप्य अर्जुनापनयाय अर्जुनस्य अपनयः युधिष्ठिरात् पृथक्षरणं तस्मै त्रैगर्तान् जनपदिवशेषान् अशिषत् आज्ञापयामास अर्जु-नापनयाय कीदशाय।प्रतिपन्नापनयाय प्रतिपन्नं तैस्त्रिगर्तेः श्रुतिज्ञातमाप्नोति प्रतिपन्नापः तादशो नयः यस्मिन् स तादशाय। यद्वा प्रतिपन्नापनयायः इति कुरुवरिवशेषणं वा। प्रतिपन्नान् शरणिश्रतान् आप्नुतः तादशो नयायौ नयशुभावहिवधी यस्य सः । अत्र निसर्गाभावेऽप्यदोषः॥

> द्विषतामानन्दहनं साक्षीकृत्य प्रदीप्यमानं दहनम् । प्रविद्धुरेते शपथं निनीषवः पाण्डवं परेतेशपथम् ॥ ४५ ॥

द्विषतां रात्रृणामानन्दहनम् आनन्दप्तं तदीयवार्ताश्रवणात् एवंविधं दहनमि प्रदी-त्यमानं प्रक्षेण दीप्यमानं साक्षीकृत्य साक्षाहृष्ट्वाकृत्य एते त्रिगर्ताः रापथं प्रतिज्ञारूपं प्रविद्धुः अकुर्वन् । कीटशाः । पाण्डवमर्जुनं परेतेशपथं परेतेशस्य प्रेतेशस्य यमस्य पथं मार्गे निनीषवः नेतुमिच्छवः । पथशब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति ॥

तदनु गतायामन्तं निशि पार्थे धृतधनुर्लतायामं तम् । आह्याकुर्वत ते देशे समरं जिघांसया कुर्वतते ॥ ४६ ॥ तद्नु तद्नन्तरमन्तमवसानं गतायां निशि प्रभाते च प्रादुर्भूते ते त्रेगंता धृत-धनुर्लतायामं धृतः धनुर्लतायाश्चापलताया आयामः परिणाहो येन स तादृशं तमर्जुन-माहूय आकारियत्वा जिघांसया तद्वधेच्छया कुर्वतते कुरुभिः कुरुपाण्डवलोकैः अतते अभृते देशे यत्र न ते आसन् तत्रैव दूरमर्जुनं नीत्वेत्यर्थः। समरं युद्धमकुर्वत चकुः॥

सोऽपि रणे सत्यजितं नियुज्य राज्ञश्च रक्षणे सत्यजितम् । सरभसमकुरुत तेन त्रिगर्तसैन्येन समरमकुरुततेन ॥ ४७ ॥

सोऽप्यर्जुनोऽपि रणे संप्रामे सित अजितं न पराभूतं राज्ञो युधिष्ठिरस्य रक्षणे सत्यजितं नाम राजानं नियुज्य आज्ञाप्य सरभसं ससाहसावेगं तेन त्रिगर्तसैन्येन सह समरं युद्धमकुरुत । कीहरोन सैन्येन । अकुरुततेन न कुरुभिः कुरुपाण्डवैस्ततं भृतं तेन ॥

सधनुर्वाणां सेनांद्रोणोऽपि व्यूह्य कौरवाणां सेनाम् । रोषरसेनाराजौ धर्मतनूजं स्थितं स्वसेनाराजौ ॥ ४८ ॥

द्रोणोऽपि द्रोणाचार्योऽपि सधनुर्वाणांसेनां सधनुर्वाणावंसी स्कन्धो येषां ते ताहशा इनाः प्रभवः सेनानीलोका यस्याः सा ताहशीं कौरवाणां दुर्योधनादीनां सेनां चमूं व्यूह्य व्यूह्कमेण संस्थाप्य खसेनाराजो खसेनापङ्को स्थितं धर्मतनूजं युधिष्ठिरं रोपरसेन रो-पस्य रिपून् प्रति कोधस्य यो रसः तेन आजो युद्धे युधिष्ठिरमार गतवान् ॥

तं द्रोणमुपायान्तं शत्रूणामधिकदारुणमुपायान्तम् । कोधेनाराचाल्यः सत्यजिदौद्यन्त तेन नाराचाल्यः ॥ ४९ ॥

कोधेन अचाल्यः अकम्पनीयः सत्यजित् राजा शत्रूणामधिकदारुणमितकिठिनमु-पायान्तमुपायस्य अन्तस्वरूपं तं द्रोणं आयान्तं समीपमागच्छन्तमार समीपमगमत् । तेन च सत्यजिता नाराचाल्यः नाराचानां लोहमयानां शरिवशेषाणामाल्यः पङ्गयः औद्यन्त अक्षिप्यन्त ॥

रणनर्मणि मत्तस्य व्यस्य शिरः पवित्रमुखमणिमत्तस्य । द्रोणो विततक्षेमं धर्मतनूजं समेत्य विततक्षेमम् ॥ ५० ॥

रणनर्मणि युद्धकीडायां मत्तस्य क्षीबस्य तस्य सत्यज्ञितो राज्ञः पविष्रमुखमणिमत् पविः वज्रं हीरकाख्यो मणिमेदः तत्प्रमुखास्तत्प्रभृतयो ये मणयस्ते विद्यन्ते यस्मिस्तत् तादशं शिरः व्यस्य शिरो निकृत्य विततक्षेमं विस्तृतकल्याणिममं धर्मतनूजं युधिष्ठिरं विततक्ष शरैः तनूचकार । 'तक्ष लक्ष तनूकरणे' धातुः ॥

हयहेतिरथापायात्समरात्संचिन्त्य भूपतिरथापायात् । भग्नयुगच्छत्रासिप्रभग्नतां चास्य बलमगच्छत्रासि ॥ ९१ ॥

१. 'द्रोणेन' इल्वेव युक्तं प्रतिभाति.

ह्या अश्वा हेतयः रास्त्राणि रथः राताङ्गं च तेषामपायात् नाशात् हेतोः संचिन्त्य सचिन्तो भूत्वा भूपतिर्युधिष्ठिरः अथानन्तरमपायात् प्रचचाल । भमानि युगानि रथाव-यवाः छत्राणि आतपत्राणि असयः खङ्गाश्च यस्मिस्तत् तादशं च अस्य युधिष्ठिरस्य वलं प्रभमतां पराजयित्वं चागमत् । कीदशम् । त्रासि त्रासो विद्यतेऽस्य त्रासि ॥

> अथ पृथुबलमानमदः स्वबलं दृष्ट्वा भयेन बलमानमदः । अचलत्प्रसभं गद्या समरे भीमः सपलरसभङ्गद्या ॥ ५२ ॥

अथानन्तरमदः खवलं च तत्त्वसैन्यं भयेन वलमानं प्रत्यावियमानं(णं) दृष्ट्वा समरे युद्धे प्रसमं प्रसद्य सपत्नरसभङ्गदया सपत्नानां शत्रृणां यो रसः युद्धकौतुकं तस्य भङ्गो नाशः तं ददातीति सपत्नरसभङ्गदा तया ताद्दया गदया आयुधविशेषेण उपलक्षितो भीमः अचलत् चचाल । कीदृशः । पृथुवलमानमदः पृथु महत् वलं मानश्च मदो गर्वश्च यस्य स तादृशः ॥

> तं कटभूमिश्रमदा रुरुधुः करिणः समेत्य भूमिश्रमदाः । तेषामभिनदतां तं गदया भीमः समूहमभिनदतान्तम् ॥ ५३ ॥

कटभूमिश्रमदाः कटभुवि गण्डभूमौ मिश्रः समवेतो मदो येषां ते ताहशाः। गण्डः करिणां मुख्यं मदप्रक्षरणस्थानम्। तथा च—'द्वौ गण्डौ चक्षुषी द्वे करो मेढूं गुदस्तथा। सप्तस्वेतेषु स्थानेषु मदं प्रक्षरित द्विपः॥' इति। 'गण्डः कटो मदो दानम्' इत्यमरः। तथा—भूमिश्रमदाः भूमये पृथ्ये श्रमम् अतिवृहत्त्वभरेण ददातीति ताहशः करिणः गजाः कुरुसेनासंस्थाः समेत्य उपागत्य तं भीमसेनं रुरुधः अरुधन्। ततः—अभिनदतां वृहतां तेषां गजानां समूहं भीमः अभिनत् अभैत्सीत्। 'भिद्दिर विदारणे' धातुः। कीहशं करिणांसमूहम्। अतान्तं न तान्तः खिन्नः समरे ताहशम्। 'तसु ग्लाने'धातुः॥

तेषामप्रतिमानां द्विरदानां तितमनुत्तमप्रतिमानाम् । उन्नतदन्तकराणां सोऽनैषीदन्तमसुहृदन्तकराणाम् ॥ ५४ ॥

अप्रतिमानां निरुपमानानाम् । तथा—अनुत्तमप्रतिमानाम् अनुत्तमा अनन्यसदृशी मुख्या प्रतिमा प्रतिमानं येषां ते तादशास्तेषाम्। 'वाहित्थस्थाधोभागः दन्तयोर्भध्यभागः प्रतिमानमुच्यते' इति रायमुकुट्याम् । 'प्रतिमानं प्रतिच्छायागजदन्तान्तरालयोः' इति रुद्रः। 'अधः कुम्भस्य वाहित्थं प्रतिमानमधोऽस्य च' इत्यमरः । तथा— उन्नतदन्तकराणाम् उन्नता दन्ताः करा हस्ता येषां ते। तथा—अमुहृदन्तकराणाम् अमुहृदां रिपूणामन्तकरा नाशकरास्तेषाम् ॥

अश्रमिव कन्दन्तं विश्राणं विश्रमेण वकं दन्तम् । उन्नतमङ्करालतया चोदयमानो गजोत्तमं कुरालतया ॥ ९५ ॥ अरिसेनानाशरतः कौरवसैन्यान्निरेत्य नानाशरतः । पार्थमहासेनास्ता भगदत्तोऽभ्याजगाम हासेनास्ताः ॥ ५६ ॥

अभ्रमिव वार्षिकं मेघिमव कन्दन्तं वृहन्तम् । तथा—विभ्रमेण विच्छित्या वकं कुटिलं दन्तं विभ्राणं धारयन्तम् । तथा—उन्नतमाकृत्या गजोत्तमं गम्भीरवेदिनं गजराजमक्रुशलतया सण्या चोदयमानः प्रेरयन् कुशलतया गजचारणकर्मण्यतीवनेपुण्येन उपलक्षितः । तथा—आरिसेनानाशरतः अरिसेनानां रिपुचमूनां नाशे रतः भगदत्तः भगदत्तो नाम नृपः प्राग्ज्योतिषेश्वरः नानाशरतः नानाविधा नाराचनालीकस्वर्णपुङ्कविषाक्तादिभेदेन शरा यस्य तत्ताहशात् कौरवसैन्यात् कुरुकटकान्निरेत्य निर्गत्य ताः पार्थमहासेनाः पार्थानां पाण्डवानां महासेना अक्षौहिणीरूपाः अभ्याजगाम संमुखमाजगाम । कीहशास्ताः । हासेन अदृहासेन अस्ता दूरीकृताः ॥

स्वच्छं दन्तं द्धतं स्वच्छन्दं तं प्रचारयन्द्रिपराजम् । अस्तोकारिविमुक्तैरस्तोऽकारिक्षुरैर्न भगदत्तोऽयम् ॥ ९७ ॥

तं द्विपराजं गजवरं खच्छन्दं स्वेच्छाचारिणम् । तथा—दन्तं खच्छमितिनिर्मलं द-धतं प्रचारयन् कुशलतया अयं भगदत्तो राजा अस्तोकारिविमुक्तैः अस्तोका अनल्पा ये अरयः पाण्डवसेनावीराः तैर्विमुक्ताः क्षिप्ताः तादशैः क्षुरैः रोमच्छेदकरवाणविशेषैः। 'रोमच्छेदककाण्डेक्षक्षशौ तीक्ष्णे भवेत्रिषु' इति मङ्कः । अस्तः क्षिप्तो दूरीकृत इत्यर्थः। न अकारि न कृतः । तं दूरीकर्तुं तच्छराः समर्था नासन्नित्यर्थः॥

नवशीकरमुक्ताभिर्द्राविततुरगस्तदीयकरमुक्ताभिः । गच्छन्नतुलेभेशं गर्वेण वृकोदरोऽपि न तु लेभे शम् ॥ ५८॥

तदीयकरमुक्ताः तदीयस्तत्संबन्धी भगदत्तद्विपराजसंबन्धीयः करो हस्तः तस्मान्मुक्ता निःस्ताः ताभिस्ताहशीभिः नवशीकरमुक्ताभिः नवा ये शीकरा वमथुजलकणास्त एव मुक्ता मुक्ताफलानि ताभिः द्राविततुरगाः प्लुताश्वः वृकोदरोऽपि भीमोऽपि अतुले भेशम् अतुलः निरुपमः य इभेशः गजराजः तं गच्छन्। अभिमुखमित्यर्थः। ताहशोऽपि शं सुखं न तु लेभे न प्राप ॥

स जनितबन्धुरवं तं शैनेयरथं निरास बन्धुरवन्तम् । सात्यिकरातेने न ष्ठुतः पुनः संगरं किरातेनेन ॥ ५९ ॥

स भगदत्तगजवरः बन्धुरवन्तं बन्धुराणि रम्याणि धूर्भुजाक्षनेम्यादीनि यस्मिन् स तादशम्। 'वन्धुरं संनते नम्ने' इत्यमरः (?)। तं प्रसिद्धं शैनेयरथं शैनेयस्य सात्यकेः रथः तं निरास दूरीकृतवान्। कथं कृत्वा। जनितबन्धुरवं जनितः बन्धूनां सात्यिकसंबन्धिमां रवो हाहारवो यस्मिन् कर्मणि। क्रियाविशेषणमेतत्। सात्यिकः पुनः प्रुतः प्रचितः सन् किरातेनेन किरातस्वामिना प्राग्ज्योतिषेश्वरेण भगदत्तेन सह संगरं युद्धं पुनर्न आतेने न कृतवान्॥

७ आश्वासः]

### युधिष्ठिरविजयम् ।

900

स हि तेषु यदा भङ्गं सहितेषु चकार सुप्रतीकारोही। कोऽपि च विश्रत्सु मनः कोऽपि चकारो न सुप्रतीकारो हि॥६०॥

(तैदेवं प्रतीकारेण) हि निश्चये सुप्रतीकारोही सु शोभनानि प्रतीकानि अङ्गानि यस्य स सुप्रतीकः गजवरः सुप्रतीकाख्यं, दिग्गजवंशो वा सुप्रतीकः तमारोहतीति तादशः सन् तेषु भीमसेनसात्यिकप्रभृतिषु महारथेषु सहितेषु मिलितेषु तथा कोऽपि सकोपं मनश्चित्तं विश्रत्सु च यदा भङ्गं पराभवं चकार, तदा हि विस्मये कोऽपि वीरो न चकाशे न वमो। कीदशः । सुप्रतीकारः सु शोभनः प्रतीकारो वैरिनर्यातनं यस्मात्स एवंविधो कोऽपि पार्थसैन्य महारथो नासीदो भगदत्तस्य वैरिनर्यातनं विद्ध्यादित्यर्थः ॥

सेना समदं तेन प्रमध्यमानादिशृङ्गसमदन्तेन । अधिकमिहाहावादाद्वाती तामर्जुनाय हाहावादात् ॥ ६१ ॥

अदिश्वहसमदन्तेन अदिश्वहस्य गिरिशिखरस्य समी सदशौ दन्तौ यस्य स ताद्दशेन तेन भगदत्तद्विपवरेण समदं सगर्वे प्रमध्यमाना प्रकर्षेण मध्यमाना सेना चमूः अधिकम् इह रणे हाहाबादात् हाहा इति पूत्कारात् अह कष्टे तां वार्तो प्रवृत्ति सेनाप्रमथनरूपामर्जुनाय पार्थाय अवादात् निश्चयेन व्यतरत् । स्वसेनायां जनितहाहारवेण श्रुतेन अर्जुनोऽस्यन्तं निजसैन्यप्रमथनं ज्ञातवानिस्यर्थः ॥

अथ गजमभियातेन श्वेताश्वेनातिमात्रमभिया तेन । भगदत्तोऽमरशक्तिर्विदधौ विध्वस्तचापतोमरशक्तिः ॥ ६२ ॥

अथानन्तरमितमात्रं वहु अभिया अविद्यमाना भीभैयं यस्य स ताहरोन तथा गजं भगदत्तगजमिभ संमुखं यातेन गतेन तेन श्वेताश्वेन अर्जुनेन भगदत्तः प्राग्ज्योतिषेश्वरः विध्वस्तचापतोमरशक्तिः विध्वस्तो दलितश्वापो धनुः तोमरमायुधविशेषः शक्तिश्वायुध-विशेषो यस्य स ताहशः विद्धौ कृतः। कीहशो भगदत्तः। अमरशक्तिः अमरस्येव देव-स्येव शक्तिः सामर्थ्यं यस्य स ताहशः॥

> शत्रुसमाजावार्यः शक्रभुवे वैष्णवारूयमाजावार्यः । अर्कमिवारितमस्त्रं भगदत्तो मुक्तवानवारितमस्त्रम् ॥ ६३ ॥

सः आर्थः प्रभुः शत्रुसमाजावार्थः शत्रुसमाजेन रिपुसमूहेन अवार्थः वारयितुमशक्यः अवारितं न केनापि वारितं वैष्णवाख्यं विष्णुना प्रसादीकृतं वैष्णवास्त्रमाजौ संप्रामे शक्तभुवे अर्जुनाय मुक्तवान् चिक्षेप । कीदशमस्त्रम् । अरितमस्त्रम् अरय एव तमांसि तेभ्यस्त्रायते इति अरितमस्त्रम् । 'त्रेङ् पालने' धातुः । किमव । अर्के श्रीसूर्यमिव । अर्के-मिप कीदशम् । तमस्त्रम् ॥

१. पुरतकद्वयेऽप्येवं पाठः. 'स भगदत्तः द्विपवरेण' इति पाठो भवेत्.

वेगादेव स्वंसः स्वयमस्रमधत्त वासुदेवः स्वं सः । तच्च शुभोरसि तस्य स्नगजनि रम्या जगत्प्रभोरसितस्य ॥ ६४॥

वासुदेवः । 'सर्वत्रासौ समस्तं स वसत्यत्रिति वै यतः । तेनासौ वासुदेविति विद्वद्भिः परिकीर्तितः॥' इति विष्णुपुराणम् । वसुदेवत्यापत्यं वा स श्रीकृष्णः स्वमस्रं वैष्णवाख्यं वेगादेव तेन भगदत्तेन अर्जुनाथ क्षिप्तं स्वयमधत्त । अर्जुनप्रतिपालनार्थमिति शेषः । कीदशो वासुदेवः । स्वंसः सु शोभनौ मांसलावंसौ स्कन्धौ यस्य सः । तस्य वैष्णवमस्व-मितित्य कलौ युगे गृहीतश्यामवर्णस्य तस्य जगतप्रभोः जगन्नाथस्य श्रीकृष्णस्य शुभो-रिस कौस्तुभमणि(श्रि)त्यामङ्गलवक्षःस्थले रम्या स्वक् मृदुर्मनोहरा माला इव अजिन जाता । अनायासकारित्वात् ॥

अथ मतिमानिषुमहिते शकतनूजो मुमोच मानिषु महिते । तिझ्नः स ममार स्थानं च महेन्द्रसद्मनः सममार ॥ ६९॥

अथानन्तरं मितमान्प्राज्ञः शकतन् जाः अर्जुनः मानिषु मानवत्सु मिहते पूजिते अहिते शत्रो भगदत्तनृपे इषुं वाणं मुमोच चिक्षेप । स च भगदत्तः तद्भिनः तेनार्जुन-वाणेन भिन्नो विदारितो ममार मृतः । द्रोणाचार्यस्य सेनापितत्वे द्वितीयदिवसे इति शेषः । स च भगदत्तः महेन्द्रसद्मनः इन्द्रस्य गृहस्य समं तुल्यं स्थानं पदं च आर गतवान् । ताहिश्च संप्रामे ताहशान्महारथादर्जुनादवासवधपुण्यमहिमेत्यर्थः ॥

अथ भगदत्तेभान्तं शरमिषुधावहरदिशदत्ते भान्तम् । तेन ततान तदन्तं सोऽपि नदन्नविनमभजतान तदन्तम् ॥ ६६ ॥

अथानन्तरं भगदत्तेभान्तं भगदत्तस्य य इभः हस्ती तस्य अन्तं नाशम्, तथा भान्तं दीप्यमानं शरं वाणम् अग्निदत्ते खाण्डववनदाहेन संतुष्टाग्निना प्रसादीकृते इष्ठ्यौ अक्षये तूणे शरमहरत् । ततः शरं निष्कर्षयामासेत्यर्थः । तेन च शरेण सोऽर्जुनः तदन्तं तस्य भगदत्तनृपहस्तिनः अन्तं ततान । सोऽपि हस्ती नदन् तद्वाणक्षतेन रोहत्यमाणः अवनि भूमिमभजत पतितः । मृत इत्यर्थः । कथम्। आनतदन्तम् आनतौ नम्रीभूतौ दन्तौ यर्सिन् कर्मणि तथा ॥

कृत्वासौ कर्यन्तं पार्थो गजवीर्यदत्तसौकर्यं तम् । जिष्णुर्जन्यायातः पुनरपि संशप्तकानजन्यायातः ॥ ६७॥

असौ पार्थः अर्जुनः गजवीर्येण हस्तिवीर्येण दत्तं सौकर्ये सुकरस्य भावः सौकर्यम् । कर्मणां सौकर्यमित्यर्थः । गजवलेनैव दत्तं सौकर्यं यस्य सः तादशस्तं भगदत्तं जिष्णुः सन् जेता सन् असौ पार्थोऽर्जुनः कर्यन्तं भगदत्तकरिणः अन्तः नाशस्तं कृत्वा अती- ऽनन्तरं पुनरिप जन्याय युद्धाय संशप्तकान् संशप्तकगणान् संग्रामे प्रतिज्ञाय अनिवर्ति-

७ आश्वासः]

युधिष्ठिरविजयम् ।

909

जनानायात उपायात उपागतोऽजिन जातः । 'संशप्तकास्तु समये संप्रामादिनवर्तिनः' इत्यमरः ॥

अथ रविरस्तमहास्तद्युतिभिरिवावजृम्भिताभिरस्तमहास्त । क्षतकङ्कटकाये ते सेने द्वे अपि जवेन कटकाये ते ॥ ६८॥

अथानन्तरम् अवजृम्भिताभिः उन्निसिताभिस्तद्द्युतिभिः तस्यार्जुनस्य या द्युतयः कान्त-यस्ताभिः अस्तमहाः अस्तं दूरीकृतं महस्तेजो यस्य स तादिगव रिवः सूर्यः अस्तमस्त-गिरिम् अहास्त अगच्छत् । ''हि गितिवृद्ध्योः' धातुः । क्षतकङ्कटकाये क्षतः कङ्कटः क-ञ्चुकं येषां ते क्षतकङ्कटाः तादशाः काया देहा ययोस्ते द्वे सेने अपि जवेन वेगेन कट-काय सैन्याय इते गते निवेशं कर्तुमित्यर्थः ॥

निशि भगदत्तान्तेन स्वजनेन समन्वितोऽवदत्तान्तेन । अरिगणनोदी नत्वा द्रोणाचार्यं सुयोधनो दीनत्वात्(द्) ॥ ६९॥

दिनावसाने निश्चि भगदत्तान्तेन भगदत्तस्यान्तो नाशस्तेन हेतुना तान्तेन खिन्नेन खजनेन बन्धुवर्गेण समन्वितो भूत्वा अरिगणनोदी अरिगणं शत्रुगणं नोदयित प्रेरयित तादक् दुर्योधनो दीनत्वात् दैन्यात् द्रोणाचार्यं नत्वा प्रणम्य अवदत् ॥

मतिमन्तर्ङ्ग मिय त्वा मन्ये स्निग्धं(तात) यदर्जुनं गमियत्वा।

न त्वं नह्यस्यहितं वाञ्छिस नृनं जनस्य न ह्यस्य हितम् ॥ ७० ॥

हे अङ्ग इष्ट मितमन् प्राज्ञ तात द्रोणाचार्य, अर्जुनं गमयित्वा दूरं नीत्वापि त्वमहितं शत्रुं युधिष्ठिरं यत्र नहासि न वध्नासि। न मदधीनीकुरुषे इत्यर्थः। 'णह वन्धने' धातुः। तत्तस्मात्कारणात् हे अङ्ग गुरो द्रोणाचार्य अहं मिय विषये त्वा त्वां क्षिग्धं सक्षेहं मन्ये। सोङ्गुण्ठनसुक्तिः। मिय क्षिग्धं त्वां न मन्ये इत्यर्थः। नूनं निश्चये हि निश्चये। त्वमस्य जनस्य मह्मक्षणस्य हितं न वाञ्छिति। 'नूनं हि' इति द्वे अप्यव्यये निश्चयार्थे। निश्चयार्थे-स्य दहत्वाववोधनाय वीप्सया निश्चितमेतिविश्चितमेतिदित्यर्थः॥

> वचनमसाविदमस्य श्रुत्वा रुषितेन चेतसा विदमस्य । मतिमकरोद्वेगेन व्यसनमिदं तरितुं गुरुतरोद्वेगेन ॥ ७१ ॥

विदमस्य विगतो दमोऽन्तरिन्द्रियोपशमो यस्य स तादशस्य अस्य दुर्योधनस्य वचनं श्रुत्वा गुरुतरोद्वेगेन महोद्वेगवता रुषितेन सक्रोधेन चेतसा वेगेन शीघ्रमेव इदं व्यसनं दुर्योधनसत्क(क्त)मरिसंकटं तरितुं मितं बुद्धिमकरोत्॥

रणकेलीयातेषु व्ययोऽरिवलेषु यो बलीयानेषु । अध्वनि हन्ताश्वस्तं भवतु तवायं जनो निहन्ता श्वस्तम् ॥ ७२ ॥

१. 'ओहाङ् गती' इति धातुर्बोध्य:. २. 'चित्तं' मूल०.

हे राजन् दुर्योधन, एषु अरिवलेषु शत्रुसैन्येषु मध्ये यो महावीरः, रणकेलीयानेषु रणकीडायात्रासु व्यप्नः व्यप्नचित्तोऽस्ति । तथा एष्वरिवलेषु यथ वलीयानतिवलोऽस्ति, अयं जनो महक्षणः तं वीरं श्वो दिवसे निहन्ता हिनष्यति । हन्त हर्षे । इदं तव अश्वस्तम् आश्वासः । 'नपुंसके भावे क्तः' । अध्विन अविद्यमानः शब्दो यस्य तत्तादृशम् अशब्द-वाच्यम् इदमेवाश्वस्तं तव भवतु । अयमेवाश्वासस्तव भवतिवस्त्र्यः ॥

द्रोणाचार्यः पुनस्तं दुर्योधनं किं सान्तवयामासेत्याह—

तं व्यूहं तनवानि द्रक्ष्यसि कर्माणि यत्र हन्त नवानि ।

यं न नरा जानीयुर्न च रिपुचकाणि सहितराजानीयुः ॥ ७३ ॥

115

हे राजन्, त्वं द्रक्ष्यसि यत्र व्यूहे सेनारचनात्मके हन्त हर्षे नवानि नवनवानि अद्भु-तानि कर्माण्यरिदुर्भेद्यत्वादीनि भविष्यन्ति तं व्यूहमहं तनवानि विस्तारये। 'तनु विस्तारे'। पुनस्तं व्यूहं कमित्याह—नराः सामान्यजनाः यं व्यूहं न जानीयुः, तथा सहितराजानि सहितः राजा प्रभुर्येषां तानि सहितराजानि। अतिराजशब्दवत् सहित-राजशब्दोऽप्यदन्तः। एवंविधानि रिपुचकाणि शत्रुवलानि यं च व्यूहं न ईयुः न गमिष्यन्ति॥

इत्थं वाणीमुक्त्वा द्रोणः करुणां रथी च वाणीं मुक्त्वा ।
कर्तुमनाः समरचयन्निलन्द्रयृहं जितोशनाः समरचयत् ॥ ७४ ॥
इत्थमनेन प्रकारेण वाणीं वाचमुक्त्वा रथी रथवान् वाणी सशरश्च करुणां दयां
मुक्त्वा समरचयं युद्धसमृहं रचयन् करिष्यन् निलन्द्रयृहं पद्मन्यूहं सेनारचनानिवेशं
समरचयत् अकृत । कीदशः । जितोशनाः जितः प्रज्ञया उशनाः शुक्रो येन स तादक् ॥

परुषगिरोषसि तेन त्रिगर्तपतिना तदा च रोषसितेन । तद्वचनावहितेन व्यपकृष्टौ कृष्णफल्गुनावहितेन ॥ ७५ ॥

तदा चोषिस प्रभातकाले रोषिसतेन कोपबद्धेन तथा परुषिरा कठिनवचसा तद्वच-नाविहतेन तस्य दुर्थोधनस्य यद्वचनं तत्र अविहतेन सावरोधेन तेन अहितेन रिपुणा त्रिगर्तपतिना सुशर्मणा कृष्णफल्गुनो श्रीकृष्णार्जुनो व्यपकृष्टो दूरं नीतो तत्सैन्यद्वयमेल-कादित्यर्थः ॥

> पार्थाः सिन्धुरवन्तं पद्मव्यृहं समीक्ष्य सिन्धुरवं तम् । प्रतिहतवेगा हन्त व्यसनसमुद्रं महाहवेऽगाहन्त ॥ ७६ ॥

<sup>9. &#</sup>x27;अतिराज'शब्दस्य तत्पुरुषत्वेनादन्तत्वेऽपि बहुत्रीहावदन्तत्वस्य दुःशकत्वाचिन्त्यमेतत् । तस्मादर्शआयजन्तहितशब्दस्य राजन्शब्देन कर्मधारये टचादन्तत्वं निष्पाय हितराजेन सहितानि सहितराजानि—इस्पेवं समाधेयम् । यद्वा—नान्तत्व एव जिस दीर्घण रूपसिद्धिः.

115

हन्त कष्टे। सिन्धुरवं सिन्धुवत्समुद्रवत् रवः कोलाहलो यत्र स तादशम्, तथा सिन्धु-रवन्तं मतङ्गजसितं पद्मव्यूहं द्रोणाचार्यरिचतं समीक्ष्य दृष्ट्रा प्रतिहतवेगाः पार्थाः म-हाहवे महायुद्धे व्यसनसमुद्रान्तर्गता आसित्रत्यर्थः ॥

> द्विषतामारम्भान्तं सौभद्रं धर्मजः कुमारं भान्तम् । अरिसमुदायान्तस्य व्यूहस्य नियुक्तवान्भिदायां तस्य ॥ ७७ ॥

द्विषतां शत्र्नामारम्भस्य अन्तो नाशक्षः तम्, तथा भान्तं शोभमानं कुमारं सौभ-द्रमभिमन्युं धर्मजो युधिष्ठिरः तस्य व्यूहस्य पद्मव्यूहस्य भिदायां भेदनं भिदा तस्यां नियुक्तवान् आज्ञापयामास । तस्य व्यूहस्य कीदशस्य । अरिसमुदायान्तस्य अरीणां रिपूणां यः समुदायः संघस्तस्य अन्तो नाशक्ष्यस्तस्य ॥

> स च नृपकेसरवन्तं द्रोणे तिष्ठति सकार्मके सरवं तम् । इढमतिरभिनद्धासी रभसादभिमन्युरिषुभिरभिनद्धासी ॥ ७८ ॥

सकार्मुके सधनुषि द्रोणे द्रोणाचार्ये सित सरवं सकोलाहलं तं पद्मव्यूहम्, तथा नृपके-सरवन्तं नृपा एव तद्रक्षार्थे स्थापिताः केसराणि किंजल्काः तद्वन्तमिममन्युः सौभदः इषुभिः शरैः अभिनत् विभेद । कीदशः । दढमितः दढधीः । पुनः कीदशः । अभिन-द्धासिः अभिनद्धः प्रथितः असिः खङ्गो येन स तथा । पुनः कीदशः । हासी वीरान् प्रित अद्दहासविधायकः ॥

तं पुनराजाविष्टं पद्मव्यृहं समीक्ष्य राजा विष्टम् । कर्तुं रक्षां तस्य प्रचचाल (समं) चमूभिरक्षान्तस्य ॥ ७९ ॥

आजौ संग्रामे इष्टमभिलिषतं तमिभन्युं पुनः पद्मव्यूहं कर्मभूतमाविष्टं प्रविष्टं स-मीक्ष्य चमूभिः सेनाभिरुपलक्षितस्य अक्षान्तस्य परपरिभवाक्षमस्य तस्य अभिमन्योः रक्षां कर्तुं राजा युधिष्ठिरः प्रचचाल अगमत् ॥

> तत्र समुद्यतमानांस्तद्धुस्यै पाण्डवान्समुद्यतमानान् । विश्रदिंस हरवरतः सिन्धुपतिस्तान्रुरोध सिंहरवरतः ॥ ८० ॥

तत्र तस्मिन् पद्मव्यूहरचने तद्धार्ये तस्याभिमन्योग्रीस्य रक्षाये यतमानान् सयलान् तथा समुद्यतमानान् सम्यक् उद्यतः प्रवृत्तः मानः वीरंभन्यता येषां ते तादशान् पाण्ड-वान् अर्जुनविरहितांश्चतुरः युधिष्ठिरादीन् सिन्धुपतिर्जयद्रथो ररोध विफलायासान् व्यधत्त । अत्र हेतुमाह—कीदशः । हरवरतः श्रीशंभुदत्तवरात् त्वं विनार्जुनं चतुरोऽपि पार्थान् रोद्धं क्षमो भवेति वितीर्णाद्वरात् असि खङ्गं विश्रत् धारयन् । पुनः कीदशः । सिहरवरतः सिहनादरतः ॥

१. मूलपुस्तकपाठः.

द्विषद्वलम्बालोपि प्रविश्य पार्थात्मजो वलं बालोऽपि । संग्रामे कोदण्डी काल इव चचार समरमेको दण्डी ॥ ८१ ॥

द्विषद्वलम्बालोपि द्विषतां शत्रूणामवलम्बमाश्रयमालोपयतीति तादशं तद्वलं सैन्यं कुरूणां प्रविश्य बालोऽपि काकपक्षधरोऽपि पार्थात्मजः अभिमन्युः कोदण्डी धनुर्धरः तथा दण्डी दण्डधरः संग्रामे काल इव समरं संग्रामं चचार अचरत् ॥

स ततानामोघेषु स्वैरं कीडां विरोधिनामोघेषु । देवचमूर्धन्यस्य प्रस्नवृष्टिं मुमोच मूर्धन्यस्य ॥ ८२ ॥

सः अभिमन्युः अमोघेषु कृतार्थेषु विरोधिनां रिपूणामोघेषु व्रजेषु खैरं यथेच्छं कीडां समरकीडां विततान विस्तारयामास । ततश्च धन्यस्य प्रशस्तभागघेयस्य अस्य अभिमन्योर्मूर्धनि शिरसि प्रसूनवृष्टिं पुष्पवृष्टिं देवचमूः सुरसेना मुमोच ॥

अथ कृतमन्नस्तेन द्रोणेन वृषः ससंभ्रमं त्रस्तेन ।

संग्रामायस्तस्य क्षुरेण धनुरच्छिनत्समायस्तस्य ॥ ८३ ॥

अथानन्तरं ससंभ्रमं तस्य बालस्याभिमन्योस्ताहगचिन्त्यं पराक्रमं वीक्ष्य स व्याकु-लीभावं त्रस्तेन भीतेन तेन द्रोणेन द्रोणाचार्येण कृतो मन्त्रः गुप्तिवादो येन स ताहशः वृषः श्रेष्ठः । सेनानीरित्यर्थः । कर्णः । 'शुक्रले मूषके श्रेष्ठे सुकृते वृषभे वृषः' इत्यमरः । यद्वा वृषो धर्मस्वरूपः । महादातृषु मुख्यत्वात् । तस्य वृषः कर्णः समायः सच्छलः सन् संया-मायस्तस्य संयामे युद्धे महयुद्धं विधाय आयस्तस्य खिन्नस्य अभिमन्योः क्षुरेण रोमच्छे-दकशरविशेषेण धनुश्चापमच्छिनत् चिच्छेद । 'रोमच्छेदककाण्डेक्षुक्षुरौ तीक्ष्णे भवेत्रिषु' इति मङ्कः ॥

सारथिरस्य कृपेण द्रोणेनाश्वाश्च रणशिरस्यकृपेण । यमलोकमनीयन्त ध्रुवमनयान्नैव कर्म कमनीयं तत् ॥ ८४ ॥

अस्य च अभिमन्योः सारिथः सूतः ध्रुवं निश्चये अनयात् अनीतेः महाजनासंमन्तात् कृपेण कृपाचार्येण यमलोकमनीयन्त । हत इत्यर्थः । तथा अकृपेण निष्कृपेण द्रोणेन च अस्याभिमन्योः अश्वा हयाश्च रणिशरित संप्राममूर्धि यमलोकमनीयन्त । मारिता इत्यर्थः । अत्रार्थान्तरन्यासमाह—तत्तादशं कर्म नैव कमनीयं न रम्यम् । महापुरुषा-संमतिस्त्यरंः ॥

स हि रिपुसमुदायस्तं किं बहुना शरशतेन समुदायस्तम् । वालं फल्गुनरहितं न्यपातयच्छलमुपैत्य फल्गुनरहितम् ॥ ८५ ॥

हि निश्चये स रिपुसमुदायः शत्रुसमूहः द्रोणकर्णकृपशस्यकृतवर्माद्याः समुत् सह मुदा अभिमन्युवधं प्रति तुष्ट्या वर्तते यः स तादक् । किं वहुनोक्तेन ततः द्रोणाचार्यस्य सेनापतित्वे तृतीये युद्धदिवसे शरशतेन बाणशतेन आयस्तमतिखिन्नं फल्गुनरहितं अर्जुन-

७ आश्वासः]

विनाकृतं बालं काकपक्षधरं तमभिमन्युं न्यपातयत् । अहनत् इत्यर्थः । किं कृत्वा । छ-लमुपेत्य छलं पूर्वोक्तं कृत्वा । कीदशं छलम् । फल्गुनरहितम् फल्गवः नीचा ये नराः तेभ्यो हितम् ॥

ज्ञात्वा घोराद्रवतः कौरवसैन्यस्य ते लघोराद्रवतः । आर्जनिमापन्नतन् पाण्डतनूजा विषादमापन्नतनुम् ॥ ८६ ॥

लघोः नीचस्त्रभावस्य तथा आद्रवतः आसमन्तात् द्रवतः सद्योगं कौरवसैन्यस्य घोरात् किनात् रवतः शब्दात् आर्जुनिमभिमन्युमापन्नतनुमापन्ना स्वां वैष्णवीं कलां प्राप्ता तनुः शरीरं यस्य स तादक् तं तादशम्। रणशिरित हतं ज्ञात्वेस्यर्थः। पाण्डु-तनूजा युधिष्ठिराद्याः चत्वारः ससैन्याः अतनुं महान्तं विषादं दुःस्तमापन् प्रापुः॥

अथ रिपुसेनावलितः सायमहृष्टेन मानसेनावलितः।

श्रुतवानस्तमुदं तं स्वजनं संप्राप्य फल्गुनस्तमुदन्तम् ॥ ८७ ॥

सायं समये अह्रष्टेन भाविदुःखवेदनासूचकेन मानसेन रिपुसेनाविलतः शक्रचमूपङ्केः सकाशात् आविलितः प्रत्यादृत्तः फल्गुनः अर्जुनः अस्तमुदमस्तं गता अभिमन्युघातेन मुत् प्रीतिर्यस्य स तादृशं खजनं स्वकीयलोकं संप्राप्य तं तथाविधमुदन्तं वृत्तान्तम-भिमन्युवधाख्यं श्रुतवान् ॥

अथार्जुनः खसुतस्याभिमन्योर्वधेन विदीर्णहृदयो विलापं कुर्वनाह—

अनुचितमङ्ग तवादस्त्यक्त्वा यद्रजिस जनमिमं गतवादः।

गमनं वत्स विधेहि त्वं मत्सहितो रमे भवत्सविधे हि ॥ ८८ ॥

हे अङ्ग सुत अभिमन्यो, तव अदः एतदनुचितम् । अदः किमित्याह —यदिमं जनं मल्लक्षणं त्यक्तवा व्रजित । परलोकिमित्यर्थः । कीदशस्त्वम् । गतवादः गतो वादो मया सह संलापो यस्य स तादशः । चेत्तवैतदभिलिषतं तिहं हे वत्स स्नेहपात्र, त्वं मत्सिहितः गमनं यात्रां विधेहि । हि यस्मात्कारणात् भवत्सिविधे भवित्रकट एव रमे हर्ष लमे ॥

कोशति नामात्र मिय मिदिश मुखेन्दोर्विभावनामात्रमिय । एहि कृपां सौभद्र मैवं शेष्व महति पांसौ भद्र ॥ ८९ ॥

अयि वत्स, अत्र च मिय कोशित कन्दित मुखेन्दोस्त्वन्मुखचन्द्रमसः विभावनामा-त्रमीषद्र्शनमात्रं प्रदिश देहि । हे सौभद्र सुभद्रातन् अभिमन्यो, त्वं कृपां द्यामेहि द्यां कुरु । हे भद्र शुभलक्षण, त्वं च एवमनुचितं कृत्वा महित पांसौ रणभूमिसंब-निधिन मा शेष्व मा शिष्ठाः । 'शीङ् खप्ने' धातुः ॥

वपुषा कौमारेण त्वया विना विरेहितैव कौ मारेण। कथमविषादी प्राणान्दध्यां मध्ये द्विषां त्विषा दीप्राणाम् ॥ ९०॥

१. 'विहरतेव' मूल०.

## काव्यमाला।

हे वत्स, कौमारेण कुमारस्य वालस्येदं कौमारं तेन वपुषा शरीरेण उपलक्षितेन त्वया विना कौ भूमो मारेण कामेन विरहितैव विरहिण्या भावः विरहिता सा भवति । परलोकं गतेन त्वया विना भूमिः मदनविरहितैवेत्यर्थः । त्वन्मरणेनापि अविषादी स्वस्थः सन् त्विषा कान्त्या दीप्राणां ज्वलतां द्विषां शत्रूणां मध्ये कथं प्राणानसून् दृध्यां धारयामि ॥

इत्थं सुतमोहरतः श्रवणाद्गचसोऽच्युतस्य सुतमो हरतः । स श्रेताश्वस्ततया गिरा च सुहृदामयुज्यताश्वस्ततया ॥ ९१॥

इत्थमनेन प्रकारेण सुतमोहरतः सुतस्याभिमन्योमीं हो मूर्छा मरणह्रपा तत्र रतः । यद्वा सुतात् यो मोहः मूर्छाह्रपः दुःखजनितस्तत्र रतः। तथा अच्युतस्य कृष्णस्य वचसः तत्वज्ञानहरम्स्य 'य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥' इत्यादेः सुतमोहरतः सुष्ठु यत्तमः अज्ञानजं तत् हर-तीति ताहशात् श्रवणात्, तथा सुहदामन्येषां च सात्यिकप्रभृतीनां च गिरा वाचा आश्व-स्तत्या आश्वासयुक्तया कर्न्यां स श्वेताश्वोऽर्जुनः अयुज्यत युयुजे। किंचिदाश्वस्तो-ऽभूदित्यर्थः॥

अथ सपदि व्यापारं संचिन्त्य जयद्रथस्य दिव्यापारम् । स्रुतशोकोपेतस्य क्षणान्मनो मग्नमजिन कोपे तस्य ॥ ९२ ॥

अथानन्तरं दिव्यममानुष्यं श्रीशंभुप्राप्तवरमहिम्ना युधिष्ठिरादिपार्थचतुष्टयरोधनरूपं तथा अपारं च जयद्रथस्य सिन्धुराजस्य व्यापारं रणकर्मव्यापारं सपदि तत्क्षणं संचिन्त्य एतत्कर्मं मदीयसुतवधरूपं जयद्रथहेतुकमेवेति ज्ञात्वा सुतशोकोपेतस्य सुतशोकेन अभिमन्युशोकेन युक्तस्य तस्य अर्जुनस्य मनः क्षणात् कोपेन ममं बुडितमजनि जातम् ॥

अर्जुनः सुतशोकेन जयद्रथवधं प्रति प्रतिज्ञां करोति—

समरभुवि शक्तस्य क्षयं न कुर्यो स्थितस्य विश्वस्तस्य । यद्यरिसंसद्यस्यामाविष्टो जातवेदसं सद्यः स्याम् ॥ ९३ ॥

विश्वस्तस्य अकुतोभयस्य समरभुवि रणभूमौ स्थितस्य तस्य जयद्रथस्य क्षयमस्याम-रिसंसदि शत्रुसभायामाविष्टः प्रविष्टो यदि न कुर्या तदा सद्यः तत्क्षणमेव जातवेदसं ज्वलितमाप्तं प्रविष्टः स्यां भविष्यामि । ज्वलितेऽग्नौ स्वदेहं क्षिपामीत्यर्थः ॥

> इत्थं कोपमितने ब्रुवता पार्थेन पावकोपमितेन । आनयतासिं धुवनं धूममिवेद्धं दिधक्षता सिन्धुवनम् ॥ ९४ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण पावकोपमेन कुधा ज्वलता अग्निनेव कोपं कोधिमतेन गतेन ब्रुवता तथा धूमिनव कार्ण्येन धूमतु त्यमिंस खङ्गं धुवनं कम्पमानयता कम्पयता तथा सिन्धुवनं

सिन्धवः जयद्रथनिवासभूता जनपद्विशेषाः त एव वनं दिधक्षता दग्धुमिच्छता पार्थे-नार्जुनेन कर्ता इद्धं ज्वलितम् । भावे क्तः । 'त्रिइन्धी दीप्तां'॥

> अथ कृतसंचारेभ्यः पाण्डवसैन्ये ससाध्वसं चारेभ्यः । श्रुतवान्स बभूवार्तः सिन्धुपतिस्तत्क्षणेन सबभूवार्तः ॥ ९९ ॥

अथानन्तरं पाण्डवसैन्ये पार्थकटके कृतसंचारेभ्यश्चारेभ्यः प्रणयिभ्यः सकाशात् श्रुतवान् स सिन्धुपितः जयद्रथः ससाध्वसं सभयमार्तः अतिपीडितः तत्क्षणेन वभूव। स कीदशः। सवभूवार्ताः ववयोरेक्यात् सवभूवार्तः सवस्य यज्ञस्य भूः सवभूर्यज्ञभूमिः सैव वार्ते कुशलं यस्य स तादगभूत्। यद्वा सवात् यज्ञात् भूरुत्पत्तिर्यस्य तत्तादशं वार्ते कुशलं यस्य सः। कदाचिदेतन्महासंकटान्मुक्तिर्मम केनापि रहःकृतेन यज्ञविशेषण स्यादिति तादगभूदित्यर्थः। 'यज्ञः सवोऽध्वरो यागः' इत्यमरः॥

> अधिकतरक्षामस्य स्वयं प्रतिश्रुत्य सपदि रक्षामस्य । द्रोणो दयया तेने समये व्यूहं जवादुदययातेने ॥ ९६ ॥

सपिद तत्क्षणं तच्छ्रवणेन अधिकतरक्षामस्य नितरां कृशस्य अस्य जयद्रथस्य द्यया कृपया रक्षां खयं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाय द्रोणो द्रोणाचार्यः उदययातेने समये उदयमुदय-गिरिं यातः इनः सूर्यः यस्मिन् स तादशे समये काले। प्रभातसमये इत्यर्थः। प्रभातसमये जवाद्वेगेन च्यूहं सेनारचनारूपं च्यूहं तेने विस्तारयामास ॥

> तस्य सराजन्यस्य द्रोणः पृष्ठेऽथ सिन्धुराजं न्यस्य । स्वयमलमकरोद्यं व्यूहस्याम्बुधिमिवोग्रमकरोद्रमम् ॥ ९७ ॥

सराजन्यस्य सह राजन्यैः क्षत्रियकुमारैः वर्तते यः स तादशस्य अ(त)स्य चकव्यू-हस्य मध्ये सिन्धुराजं जयद्रथं न्यस्य द्रोणो द्रोणाचार्यः स्वयं अलमत्यर्थम् अप्रमप्रस्थि-तमकरोत् । स्वं कमिव । अम्बुधिमिव । कीदृशं तम् । उप्रमकरोद्प्रम् उप्रा ये मकराः जलद्विशेषाः तैरुद्शो महान् तम् ॥

अथ रिपुराजीघोरः पाटनकृत्पाण्डुसूनुराजौ घोरः।

हित्वा दक्षो भीतं द्रोणस्य व्यूह्मविशदक्षोभी तम् ॥ ९८ ॥ आजी संयामे घोरः कठिनः तथा रिपुराजीघोरः पाटनकृत् रिपुराजानां शत्रु-नृपाणां य ओघः समूहः तस्य उरसः वक्षसः पाटनं करोति तादशः । तथा—दक्षो

नृपाणा य आधः समृहः तस्य उरसः वससः पाटन कराति तास्या प्यान्यका रणकर्मनिपुणः । तथा—अक्षोभी न क्षोभवान्, पाण्डुसूनुः अर्जुनः, भीतं भयं हित्वाभी तमिति 'नपुंसके भावे क्तः' । द्रोणस्य व्यूहमविशत् ॥

निजबलमत्रासरति स्वयं गुरुर्न्यरुणदेनमत्रासरतिः । प्रणमन्नादरयोगादाचार्यं फल्गुनः सनादरयोऽगात् ॥ ९९ ॥ अत्रार्जुने निजवलं खसैन्यमासरित आविशति सित, अत्रासरितः अविद्यमानाः त्रांसे भये रितर्यस्य सः निर्भयो गुरुः स्वयमेतमर्जुनं न्यरुणत् रुरोध संमुखीवभूव । फल्गुनः अर्जुनश्च [आदरयोगात्सत्कारयोग्यत्वात् ]एनमाचार्य प्रणमन् रथादवरुद्य दण्ड-वत् प्रकर्षेण नमन् आगात् । कीदशः । सनादरयः सहनादेन सिंहनादेन रयेन वेगेन वर्तते यः स तादक् ॥

पार्थ संधावन्तं नैव द्रोणो रुरोध संधावं तम् । हतनानानरमन्तेवासिव्यापत्सु सज्जना न रमन्ते ॥ १०० ॥

संधावन्तं संधा जयद्रथ[मारण]प्रतिज्ञा सा विद्यते यस्य तं संधावं सम्यक् धावः तं प्रति धावनं यस्य स तादशं तं पार्थमर्जुनं द्रोणः गुरुः नैव रुरोध नैव न्यपेधत् । कीदश-मिष । हतनानानरं हता नानाविधा महावीरवीरप्राकृतजनाद्या येन स तादशमिष । अत्र हेतुमाह—सज्जनाः सन्तो विपश्चितः ये जनाः । 'सन् सुधीः पण्डितः कविः' इत्यमरः । ते अन्तेवासिव्यापत्सु अन्तेवासिनां शिष्याणां व्यापत्सु संकटेषु न रमन्ते न हृष्यन्ति । अतोऽन्तेवासिनोऽर्जुनस्य हतनानानरस्यापि रोधनं नाकरोदित्यर्थः ॥

निरचितवाणाविलना किरीटिना दलितवारवाणा बलिना । वसुधामापन्नमिता राजानः सैन्यवृन्दमापन्नमिताः ॥ १०१॥

निरचितवाणाविलना निरचिता नितरां रचिता वाणाविलः निरन्तरशराविल्येन स तादशेन तथा बिलना वलवता किरीटिना अर्जुनेन दिलतवारवाणाः दिलताश्चृणिताः वारवाणाः कश्चकानि येषां ते तादशाः अमिता अपरिमिताः राजानः वसुधां भूमिमापन् प्रापुः। पतिता इत्यर्थः। कीदशाः। आपन्नं युद्धार्थमागतं सैन्यवृन्दं तत्र गताः॥

अमुचदपक्षेमेऽयं पुरः शरं जिष्णुरहितपक्षेऽमेयम् । त्रिभुवननाथोपेते द्रवति रथे पृष्ठतो सुनाथो पेते ॥ १०२ ॥

अपक्षेमे अपगतं क्षेमं कल्याणं यस्य स तादशे अहितपक्षे शत्रुपक्षे अयं जिच्छुः अर्जुनः अमेयमपरिमेयं शरम्। जातावेकवचनम्। शरान् अमुचत् मुमोच। अथो अनन्तरं त्रिभुवननाथोपेते श्रीकृष्णयुक्ते रथे। (द्रवति सित) अमुना अर्जुनेन पृष्ठतः पेते पिततम्। गतमित्यर्थः॥

कुरुगान्धारावन्ति द्वैविडान्यबलानि रुधिरधारावन्ति । कृत्वा मज्जनदानां शतान्यसुज्यन्त तेन मज्जनदानाम् ॥ १०३॥ तेनार्जुनेन कुवित्यादि । कुरवः जनपदाः, गान्धाराश्च जनपदाः, अवन्तयश्च, द्रावि-डाश्च, अन्ये च जनपदिविशेषास्तेषां बलानि सैन्यानि रुधिरधारावन्ति रक्तधारायुतानि

१. 'द्रविडान्ध्रवलानि' मूल०.

कृत्वा मजनदानां मजनं ब्रुडनं ददित मजनदास्तेषां तादशानां मजनदानां मजादे-हिनां धातुविशेषस्तस्य ये नदा ह्रदास्तेषां शतानि अमृज्यन्त रिचतानि ॥

भूत्वासन्नाश्वस्तान्हैत्वा च रणस्य एव सन्नाश्वस्तान्।

पार्थः सुरवरयोगात्सायाह्ने सैन्धवं च सुरवरयोऽगात् ॥ १०४ ॥

पार्थोऽर्जुनः रणस्थः संप्रामस्थित एव च भूत्वा आसन्नाश्वस्तान् आसन्ना निकटस्था आश्व-स्ताश्व तान् तादशान् कुरुगान्धारादीन् प्रागुद्दिष्टान् हत्वा सन्नाश्वः सन्नाः खेदिताः अश्वा येन स तादशः सुरवरयोगात् सुरवरेण श्रीशंभुना यो योगस्तस्मात् हेतोः श्रीकृष्णप्रेरितो-ऽर्जुनः [श्रीकृष्णप्रसादेन] पाग्रुपतमस्त्रं परमं प्राप, येन लब्धेन जयद्रथवधसामध्यं लेभे इति । द्रोणपर्वणि जथद्रथवधे एतदाख्यानम् । सायाह्रे सैन्धवं जयद्रथमगात् । तद्वधार्थ-मित्यर्थः । कीदशोऽर्जुनः । सुरवरयः सु शोभनो रवस्य सिंहनादस्य रयः वेगो यस्य स तादक् ॥

अथ सपदि च्छन्नस्य ज्ञातुं वार्ती महीभृदिच्छन्नस्य ।

अमुचत्सकलेऽशास्यं सात्यिकमिरमण्डलेऽपि स कलेशास्यम्॥१०९॥ अथानन्तरं छत्रस्य द्रोणाचार्यविरचितन्यूहान्तर्गतत्वात् संछत्रस्यास्यार्जनस्य वार्तो प्रवृत्ति ज्ञातुं स महीभृत् युधिष्ठिरः सात्यिकममुचत् विसर्जयामास । कीदशं सात्यिकम् । सकलेऽपि अरिमण्डले शत्रुसमाजविषये अशास्यमशासनार्हम् । पुनः कीदशम् । कलेशास्यम् ॥

अतिसुरभिं दानेन द्विपगणमश्वांश्च भिन्दानेन ।

द्रुतमावेशि निजेन स्थेमा सैन्यं महाहवे शिनिजेन ॥ १०६ ॥ दानेन मुदाम्बुना अतिसुराभि द्विपगणं हस्तिग्रन्दं भिन्दानेन, तथा अश्वांश्व, तथा रथांश्व भिन्दानेन शिनिजेन शैनेयेन सात्यिकना कर्त्रा महाहवे महायुद्धे निजेन स्थेम्ना

सुधैर्येण द्वतं शीघ्रं सैन्यं कटकमावेशि आविष्टम् ॥

अरिगणमानीयान्तं द्रोणादीनिप विजित्य मानीयान्तम् । कृतशरधाराजातं रुरोध भूरिश्रवाः क्रुधा राजा तम् ॥ १०७ ॥

अरिगणं शत्रुवृन्दमन्तं नाशमानीय, तथा द्रोणादीनिप विजित्य यान्तमन्तः प्रवि-शन्तं तथा कृतशरधाराजातं कृतं शरधाराजातं बाणधारावृन्दं येन स तादशं तं सात्यिकं भूरिश्रवाः नाम राजा रुरोध ॥

ताभ्यां सद्वेषाभ्यां रथं सस्तं निपात्यं सद्वेषाभ्याम् । उद्धतसारासिभ्यां जघटे परमेण रहसारासिभ्याम् ॥ १०८॥

१. 'कृत्वा' मूल॰.

सद्वेषाभ्यां सन् शोभनो वेषो नेपथ्यं रणोचितं ययोस्तौ ताभ्याम् । तथा—परस्परं सद्वेषाभ्यां सह द्वेषेण वर्तेते यौ तौ तादशौ ताभ्याम् । परस्परं रथं सूतं च निपात्य हत्वा परमेण रहसा वेगेन परस्परं जघटे मिलितम् । कीदशाभ्याम् । उद्धृतसारासिभ्यामु- दृतौ सारभूतौ असी खड्गौ याभ्यां तौ तादगभ्याम् । तथा—आरासिभ्याम् आ समन्तात् रासः सिंहनादो विद्यते ययोस्तौ तादगभ्याम् ॥

शिनिजमहावलवं तं निपात्य भूरिश्रवा महावलवन्तम् । पदमतनोदनघोरःस्थले जवेनैव वैरिनोदनघोरः ॥ १०९॥

महावलवन्तं महाविलिम् अहावलवम् अविद्यमानः हावलवः क्रीडाकणो यस्य स तं ताहशं शिनिजं सात्यिकं निपाल्य भूमौ पातियित्वा भूरिश्रवाः राजा तस्यैव सात्यकेः अनघोरःस्थले निष्कलङ्कवक्षःस्थले जवेनैव वेगेनैव पदं खचरणक्रममतनोचकार । पदा उरस्यताडयदित्यर्थः । कीहशः । वैरिनोदनघोरः वैरिणां नोदनं प्रेरणं तेन घोरः कृरः॥

त्वरितः सन्नतमस्य प्रगृह्य च शिरः कचेषु संनतमस्य ।

स्वबलं भासि मुदा स व्यातन्वनसंगरे महासिमुदास ॥ ११० ॥ स भूरिश्रवा राजा त्वरितः सत्वरः सन्नतमस्य अतिशयेन सनः युद्धेन खिनः तस्य तादशस्य अस्य सात्यकेः संनतं सम्यक् नतं त्रीडया शिरो मूर्धानं कचेषु केशेषु प्रगृह्य गृहीत्वा भासि भासते इति भासि सुशोभं स्वबलं स्वकीयसामर्थ्य मुदा हर्षेण व्यातन्वन् प्रख्यापयन् संगरे युद्धे महासि महान्तमिस खङ्गसुदास उच्चिक्षेप ॥

तस्य तु स महावलयं भूरिश्रवसो भुजंगसमहावलयम् । अहरत्सासिं हस्तं पार्थो वाणेन रहसा सिंहस्तम् ॥ १११ ॥

तु पक्षान्तरे । महावलयं महान्तः वलयाः कङ्कणानि यस्य सतादशम्, तथा भुजंगस-महावलयं भुजंगसमः सर्पसदशः स्थूलत्वभीषणत्वादिना हावलयः विश्वासक्षेषो(विलास-लेशो) यस्य स तादशं तस्य भूरिश्रवसः सात्यिकशिरक्षेदार्थं साप्तिं सखङ्गं तं हस्तं भुजं पार्थोऽर्जुनः वाणेन अहरत् अच्छिनत् । दूरतरमग्रतः स्थितोऽपि सात्यकेस्तादशं सं-कटं श्रीकृष्णेन श्रावितः पार्थः इति शेषः । पार्थः कः । सिंहः सिंहसदशः । केन । रं-हसा वेगेन ॥

स च वीरोऽपास्तरणः प्रगईमाणोऽर्जुनं सरोपास्तरणः ।

शिश्ये राजाबाहुस्तं धर्म विपदि योद्धराजावाहुः ॥ ११२ ॥

स च भूरिश्रवाः राजा वीरो महावीरः ताहगवस्थायां च अपास्तस्यक्तः रणो येन स ताहक् तथा, अर्जुनं पार्थे ताहगनुचितनिन्दाकर्मणामन्येन स च युद्धाय मिलितस्यापि तस्य निरपराधं भुजच्छेदात् प्रगर्हमाणः प्रकर्षेण गर्हमानः सरोपास्तरणं रोपा रणभूमौ पतिता वाणाः एवास्तरणं प्रच्छदः, सह रोपास्तरणेन वर्तते यः स ताहक्, तथा अबाहुः ७ आश्वासः]

भुजच्छेदात् शिश्ये सुष्वाप । रणभुवीति शेषः । एतत्समर्थनायार्थान्तरन्यासमाह—आजौ संप्रामे योद्धः युद्धकर्तुः कदाचिद्विपदि तादशसंकटे तमेव धर्मे तादशं विद्वांस आहुः वर्णयन्ति ॥

विहितविमाननलाभः सात्यिकरुत्थाय चासिमाननलाभः । ग्रीवां वृत्तां तस्य क्रुरश्चिच्छेद चारुवृत्तान्तस्य ॥ ११३ ॥

विहितविमाननलाभः विहितः कृतः विमाननस्य लाभः अपमानस्य लाभो येन स तादक्, तथा अनलाभः तादगपमानेन कोधादिमितुल्यः असिमान् खङ्गवांश्रोत्थाय कूरो निर्भयः तादगवस्थस्यापि शिरद्छेदोद्यमात् । चारुवृत्तान्तस्य चारुचरितस्य तस्य भूरिश्र-वसः वृत्तां वर्तुलां रम्यां ग्रीवां कन्धरां चिच्छेद । शिरोऽच्छिनदित्यर्थः ॥

> युक्तवलाहकसैन्यं प्राप्तं नादेन जितवलाहकसैन्यम् । सात्यिकिरूनापायं रथमधिरूढो हरेः कुरूनापायम् ॥ ११४ ॥

बलं शत्रुवलम् आसमन्तात् प्रन्तीति बलाहनः, बलाहन एव बलाहकाः युक्ता रक्षा-यां योजिता वलाहकाः श्रूराः सैन्याः सेनासमवेतलोकाः यस्य स तादशं नादेन घोषेण जितं बलाहकानां मेघानां सैन्यमनीकं येन स तादशम् । 'वले सैन्यं त्रिषु तत्समवा-यिनि' इति मङ्काः । ऊनापायम् अनो न्यूनोऽपायो यस्मिन् एवंविधं हरेः श्रीकृष्णस्य अर्थादर्जुनसखस्य रथमधिरूढः सन् अयं साल्यिकः शैनेयः कुरून् कौरवान् आप ॥

अथ पुनराजावार्ती मितं द्धज्ज्ञातुमस्य राजा वार्ताम् । श्रितपरसेनममुं च त्रातुं संचित्य भीमसेनममुख्यत् ॥ ११५ ॥

अथानन्तरं पुनः पक्षान्तरे। आजौ संयामे आतीं सपीडां मित बुद्धि दधत्, तथास्य वार्जनस्य वार्ती प्रवृत्ति ज्ञातुं श्रितपरसेनं श्रिता आश्रिता परसेना शत्रुचमूर्थेन तादक् तं तादशं च अमुमर्जुनं त्रातुं रक्षितुं संचित्य भीमसेनममुखत्॥

स गुरो रणदक्षस्य क्षेमं कृत्वा रथस्य रणदक्षस्य । कृतिरिपुसंसद्धत्या पार्थे संप्राप सरभसं पद्धत्या ॥ ११६ ॥

स भीमसेनः रणदक्षस्य युद्धनिपुणस्य गुरोः द्रोणाचार्यस्य संबन्धिनः रणदक्षस्य र-णत् शब्दं कुर्वत् अक्षः रथांशो यस्य स तादशस्य। 'रथांशेऽक्षो दैस्यभिदि पासकयृतयो-रिप' इति मङ्कः। तादशस्य रथस्य क्षेपं साश्वसूत्यवज्ञरथनाशं कृत्वा कृतिरिपुसंसद्ध्या कृता रिपुसंसदः शत्रुसभाया हतिर्यया सा तादश्या पद्धस्या मार्गेण सरभसं सोत्कण्ठावेगं पार्थमर्जुनं प्राप ॥

१. 'पुरो' मूल • २. 'कृतरिपुसंपद्धला' इति मूलपुस्तकपाठे तु 'रिपुसंपदः शत्रुसं-पत्तः' इलर्थो बोध्यः

अथ तरसा दक्षोऽभी राघेयो भीममाससाद क्षोभी।

विरथमसाध्वसकृतं व्यधित च भक्तं भजन्न साध्वसकृत्तम् ॥११७॥ अथानन्तरं क्षोभी क्षोभवान् दक्षो निपुणः अभीः भयरहितः राधेयः कर्णः तरसा वेगेन भीमं भीमसेनमाससाद । तथा असाधु न साधु असाधु कृत्वा असकृद्वहुवारं तं भीमं विरथं च व्यधित चके । कर्णः किं कुर्वन् । भक्तं पराजयं न भजन् । कीहशं भक्त्म् । [अ]साध्वसकृतं [न] साध्वसेन भयेन कृतं छेदितम् ॥

अक्षतिमानाद्यून त्रज तूवरक प्रतापमानाद्यून ।

इति वाचा पाटन्या हृदयस्य तुतोद तं स चापाटन्या ॥ ११८॥ इस्रानेन प्रकारेण हृदयस्य चेतसः पाटन्या पाठ्यतीति पाटनी तया पाट्यिज्या वाचा तं भीमसेनं पराजितं चापाटन्या चापस्य अटनी अग्रं तया तुतोद अतुदत्। इति किमिति— अक्षतीति । हे प्रतापमानायून, प्रतापः अरिभयजननी वार्ता मानो गर्वश्च तदादिना ऊन हीन, तथा आयून ईपिहीव्यति स्म आयूनः । 'दिवोऽविजिगीषायाम्' इति निष्ठा नत्वम् । हे आयून विजिगीषाविवर्जित, औदिरिक उदरे प्रसक्त । 'आयूनः स्यादौदिरिको विजिगीषाविवर्जिते' इत्यमरः । तथा त्वरक त्वरः क्षीवः त्वर एव त्वरक, हे त्वर्क भीम, मया मोचितस्त्वम् अक्षतिमान् अक्षतः व्रज गच्छ । 'त्वरो रमश्रुपुष्पे प्रौढाश्वङ्गपवेऽपि च । पुष्पे व्यञ्जनत्यक्ते स्यात्कषायरसेऽपि च ॥' इति मेदिनी । इत्यन्कार्थेषु राय्यमुकुट्याम् । कः नरः व्रजन् संप्रामादपसरन् अक्षतिः न क्षतिर्वाधः अक्षतः, तद्वान् स्यात् । न कोऽपि निर्वाधः स्यात् । ईष्रक्षजितोऽपि स्यात् ॥

समरं चापास्यन्तं मुमोच कर्णस्तमात्तचापास्यन्तम् । लब्ध्वा मानापायं भीमो बीभत्सुमार्तिमानापायम् ॥ ११९ ॥

आत्तवापास्यन्तम् आत्तो लब्धः चापानां धनुषां असेः खङ्गस्य चान्तो येन सतादशम् । कर्णेन शरैः कृतवापासिमित्यर्थः । एवंविधं तथा समरं च युद्धं च अपास्यन्तं त्यजन्तं भीमं कर्णो मुमोच । ताद्दक्षंकटप्राप्तमिप स्मृतनिजजननीवचास्तं मुमोचेत्यर्थः । अयं भीमोऽपि मानापायं मानस्य गर्वस्य अपायो नाशस्तं लब्ध्वा आर्तिमान् पीडित- हृदयः सन् बीभत्सुमप्रेस्थितं आप प्राप् । तत्सविधं प्रापेत्यर्थः ॥

सोऽपि कुरुचम्नाशं कुर्वाणः सैन्धवं कुरुचम्नाशम् । कोपादापाशीतं निःश्वस्य यथान्तकस्तदा पाशी तम् ॥ १२०॥

सोऽपि भीमः कुरुचमूनाशं कुरूणां चम्वाः सेनायाः नाशं कुर्वाणः यथान्तको यमः यथा पाशी वरुणः, तथा तदा तस्मिन् समये कोपात् अशीतमुणं निःश्वस्य तं सैन्धवं सिन्धुराजं जयद्रथमाप समीपं प्राप । कीदशं सैन्धवम् । कुरुचं कुत्सिता रुक् दीप्तिः आसन्नमरणसमयात् यस्य स तम् । तथा ऊनाशं ऊना आशा जीविताशा यस्य स तादशम् ॥ अथ मुरहा स त्वरयन्निधनेऽस्य धनंजयं महासत्त्वरयम् । मण्डलमरुणदिनस्य स्वमायया सावधानमरुणदिनस्य ॥ १२१॥

अथानन्तरं महासत्त्वरयं महान् सत्त्वस्य धैर्यस्य रयो वेगो यस्य स तादशं धनंजयमर्जुनं अस्य जयद्रथस्य निधने वधे त्वरयन् सत्वरं कुर्वन् स मुरहा श्रीकृष्णः स्वमायया स्वयोगमायया स्वैश्वर्येण अरुणदिनस्य अरुणं रक्तं दिनं दिनभागो येन । अर्थात्—आसन्ना-स्तकालस्य इनस्य सूर्यस्य मण्डले सावधानं कृत्वा अरुणत् रुरोध । यथा न स्वसमये शीघं प्रस्वहिमवास्तं यायात्तथा स्वयोगैश्वर्येण जयद्रथवधाविध पार्थप्रतिज्ञापूरणाय सूर्यविम्वमाकाशे रुरोधेत्यर्थः ॥

अनुविद्धामोदस्य स्थितस्य निजकं मुखं सुधामोदस्य । मूर्धा नौलाविततः सिन्धुपतेस्तत्क्षणं समालावि ततः ॥ १२२ ॥

ततोऽनन्तरं चतुर्थे युद्धदिवसे अनुविद्धो व्याप्तः आमोदो हर्षो येन स तादशस्य द्रोणकर्णादिमहारथैः विहितरक्षात्वात्रिर्भयं स्थितस्येत्यर्थः । तथा—सुधाम शोभनं धाम तेजः प्रफुष्ठकोकनदतुल्यमुग्रद्धास्वरवत्सुदीप्रं वा निजकं निजमेव निजकं मुखं वदन-मुदस्य उत्क्षिप्य स्थितस्य तस्य सिन्धुपतेः नालाविततः नालावत् पद्मवृन्तवत् विततो विस्तीर्णः 'नाला नालम्' इत्यमरः । मूर्धा तत्क्षणं समालावि सम्यक् आसमन्तात् अलावि तूनः ॥

क्षेप्ता गच्छेचस्य क्षितौ क्षयं सकलभूभुगच्छेचस्य । तमसावृद्धक्षत्रे रणेऽक्षिपत्तस्य वृद्धक्षत्रे ॥ १२३॥

सकलभूभुगच्छेयस्य सकला ये भूभुजो राजानः तैरच्छेयस्य छेत्तुमशक्यस्य, तथा च द्रोणपर्वणि जयद्रथवधे चतुर्थे युद्धदिवसे—'संप्रामे युध्यमानस्य वहतो महतीं धुरम्। धरण्यां मम पुत्रस्य पातियिष्यति यः शिरः। तस्यापि शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः॥' इत्यतो निजिपित्रा वृद्धक्षेत्रेण तस्य जयद्रथस्य वरो दत्तोऽभूत्। अत एव तद्भयेन सकलराजिभरप्यछेयस्येत्यर्थः। तादशस्य यस्य जयद्रथस्य मूर्धः क्षितौ क्षेप्ता पुरुषः क्षयं गच्छेत्। तस्य जयद्रथस्य तं मूर्धानं वृद्धक्षत्रे वृद्धानि महान्ति क्षत्राणि यस्य स तादशे रणे रणविषये वृद्धक्षत्रे वृद्धक्षत्रनाग्नि राशि एव अक्षिपत् चिक्षेप श्रीकृष्णप्रतिवोधितोऽर्जुनः वाणेन तन्मूर्धानं छित्वा तजनकरृद्धक्षेत्राङ्क एव क्षिप्तवानित्यर्थः॥

तदनु पुनः समुदायाच्छत्रूणां शकनन्दनः समुदायात् । धर्मसुतं समरमयध्वान्तोत्तीर्णोऽतिदुःखितं समरमयत् ॥ १२४॥

१. मूलपुक्तकटिप्पण्यां तु—'अरुणदिनस्येति विषयपष्ठी । अरुणदिनविषयेऽसाव-धानं 'संध्याकालोऽयम्' इत्यवधानारहितमित्यर्थः । अरुणदिनविषये सायंकालभ्रमं कर्तु-मरुणदिति वा' इत्युपलभ्यते. २. 'मालाविततः' इति मूलपाठे पुष्पदामन्याप्तः. तदनु तदनन्तरं समुत् सह मुदा वर्तते स समुत् ताहशः शक्रनन्दनः अर्जुनः पुनः श्रेत्रूणां समुदायात् समूहात् समरमयध्वान्तोत्तीर्णः समरयं संप्रामरूपमेव ध्वान्तं ति-मिरं तस्मादुत्तीर्णः धर्ममुतं युधिष्ठिरमायात् आगतः । तथा अतिदुःखितम् अभिमन्यु-वधेन वहु दुःखितं च धर्ममुतं युधिष्ठिरं समरमयत् समुतोषयत् ॥

अश्नैरजिन च रजनेरुद्यस्तत्रापि मुदितरजिनचरजने ।

अभवद्भङ्गोऽमायो रणोत्सवो नर्म चाग्रुमं गोमायोः ॥ १२५ ॥
मुदितरजनिचरजने मुदिता रचनिचरजना राक्षसजना यत्र ताद्दशे तत्रापि संप्रामे
अश्चनैरमन्दं रजनेः रात्रेः उदयश्च अजिन । रात्रेष्ठदयोऽभूदित्यर्थः । तत्र च रात्रौ
अभङ्गः निरन्तरः असायः अच्छलः रणोत्सवः अभवत् । तिद्द्ने रात्रियुद्धमभवत् इत्यर्थः । तत्र च रात्रियुद्धेऽसंचारिणः गोमायोः श्यगालस्य । जातावेकवचनम् । गोमायूनामित्यर्थः । नर्म कीडा च अभवत् । कीद्दशं नर्म । अश्चभम् अमङ्गलवाचकम् ॥

विज्ञाय स्वानपरान्ष्ट्षेः कथितैश्च नामभिः स्वानपरान् ।

संजगृहुर्निशितमसिप्रवरं सस्जुश्च [सैनिका] निशि तमसि॥१२६॥ निशि रात्रौ तमस्मभावरं रात्रियुद्धे स्वानपरान् स्वाने शब्दे पराः सक्ताः तान् स्वान् स्वनियान् तथा अपरान् शत्रुसंबन्धिनोऽन्यान् पृष्टेर्नामिः कथितेश्च नामिः विज्ञाय । वीरलोका इति शेषः । वीरलोकाः निशितं तीक्ष्णमसिप्रवरं सङ्गवरं संजगृहुः गृह्वन्ति स्म । तथा तीक्ष्णं सङ्गवरं च सस्जः विषस्जः चिक्षिपः । अनेकार्थत्वाद्धात्नां स्रजः विषस्गीर्थः ॥

अथ शितपरशू रजनौ भुजौ दधानो विधूतपरशूरजनौ ।

विजजृम्मे दीप्रासी रमसेन घटोत्कचोऽरिमेदी प्रासी ॥ १२७ ॥ अथानन्तरं रजनो रात्रो रात्रियुद्धे शितः परशः स्वधितिर्यस्य स शितपरशः तथा विधूतपरश्र्रजनो विधूताः कम्पिताः परा उत्कृष्टा श्र्रजना वीरलोका याभ्यां तो ता- दशो भुजो दधानः । तथा दीप्रासिः दीप्रः दीप्तिमानिसः सङ्गो यस्य स तादक् । तथा अरिमेदी शत्रुमेदकः प्रासी प्रासवांश्च घटोत्कटो राक्षसः भीमसेनाद्धिडिम्बायां जातः विजजृम्मे रात्रिचरत्वाद्विशेषेण जजृम्मे ॥

तस्य विहायस्यतनुः प्रवभौ दंष्ट्राभिरसिसहायस्य तनुः ।

लसदकुशवलाकालीवृता घनालीव चापशवलाकाली ॥ १२८॥ अस्य सहायस्य खङ्गयुक्तस्य तस्य अतनुः महती काली कृष्णा तनुः शरीरं विहायसि आकाशे दंष्ट्राभिः प्रवभौ प्रकर्षेण रेजे । तनुः केव काली । घनालीव मेघपङ्किरिव । सापि कीहशी । लसदकुशवलाकालीवृता लसन्त्यः या अकृशा महत्यः वलाकानां पक्षि-

१. मूलपुस्तक एवोपलभ्यते, न कार्मीरिकसटीकपुस्तके.

विशेषाणाम् आल्यः पङ्कयस्ताभिर्वता । पुनः कीदशी । चापशबला चापेन इन्द्रचापेन शवला चित्रा । अत्र घटोत्कचतनोः मेघपङ्किः, दंश्राणां वलाकालिः, तेजसा ज्वलित-सङ्गस्य इन्द्रधनुरुपमानम् ॥

सैमितं वासीदन्तं राक्षसमालोक्य निशितवासीदन्तम् । भृशमेवासीदन्तगतारिसैन्यं सुभैरवासीदं तम् ॥ १२९॥

वाशब्दश्रार्थे । सिमतं युद्धमासीदन्तमाश्रयन्तं च तथा निशितवासीदन्तं निशिता तीक्षणा या वासी तक्षणामुपकरणं तक्षणभाण्डं वासी तद्वद्दन्ता यस्य स तादशम् । अति-तीक्ष्णदन्तमित्यर्थः । तथा सुभैरवासीदं सुष्टुभैरवा भीमा असयो येषां ते सुभैरवासयः तेषामीं लक्ष्मीं ददातीति सुभैरवासीदः । ईकारो लक्ष्मीवाचकः । एवंभूतं तं तादशं राक्षसं घटोत्कचमालोक्य भृशमेव अत्यर्थमेव अन्तगतारिसैन्यम् अन्तगतं पतत् अरि-सैन्यं शत्रुकटकमासीत् ॥

निशि पुनरावाञ्छितया हन्तुं शक्त्यार्जुनं त्वरावाञ्छितया । वैरिजनेऽनवसादं जघान वैकर्तनः क्षणेन वसादम् ॥ १३०॥

वैकर्तनः विकर्तनस्य सूर्यस्यापस्यं वैकर्तनः कर्णः अर्जुनं पार्थे हन्तुं वाञ्छितया प्रस्यहं काङ्कितया शंभुप्रसादेन । एकवीरघातिनीत्वात्तस्याः । एवंभूतया । तथा—शितया तीक्षणया शक्सा आयुधविशेषेण वसादं वसां देहिनां धातुविशेषमत्तीति वसादः राक्षसो घटोत्कचः तं क्षणेन निशि रात्रियुद्धे पुनर्जघान । कीहशः वैकर्तनः । त्वरावान् । घटोत्कचेन महावलेन कृतोद्भररणसंकटगतत्वात्तस्य कर्णस्य । वसादं कीहशम् । वैरिजने शत्रुजने अनवसादम् अखित्रम् ॥

अध्यगमन्यावन्तं शोकं पार्था गतेऽभिमन्यावन्तम् ।

तावान्समजन्यस्य क्षयेऽपि तेषां महेन्द्रसमजन्यस्य ॥ १३१ ॥
पार्था युधिष्ठिराद्याः अभिमन्यो सौभद्रेऽर्जुनतनये अन्तं नाशं गते सित यावन्तं
यत्परिमाणं शोकं दुःखमध्यगमन् प्रापुः । तावान् तत्परिमितः शोकः अस्यापि घटोत्कचस्य क्षये नाशे तेषां पार्थानां समजनि उत्पन्नः । किंविशिष्टस्यास्य घटोत्कचस्य ।
महेन्द्रसमजन्यस्य महेन्द्रसमिन्द्रतुल्यं जन्यं युद्धं यस्य स शकसमपराक्रमस्येखर्थः ॥

शुचमपनीय तमान्ते बिभ्राणाः क्रुधमलङ्घनीयतमां ते । कौरववरसेनायं निनीषवो निधनमाहवरसेनायन् ॥ १३२ ॥

तमान्ते तमाया राज्या अन्तस्तमान्तस्तस्मिन् । तमाशब्दो ह्याकारान्तोऽपि रात्रि-वाचकः । तथा च प्रयोगः—'हा राम हा देवरतातमातः' । तमान्ते राज्यन्ते अलङ्कनीय-तमाम् अत्यलङ्क्यां कुधं कोपं बिभ्राणाः । तथा—कौरववरसेनायं कौरवाणां वरा उत्कृष्टा

१. 'समितावासी' मूल०.

्या सेना तस्या आयम् आगतिम् । अयं शुभावहिवधिं वा । निधनं क्षयं निनीषवः नेतुमिच्छन्तः आह्वरसेन युद्धाभिलाषेण आयन् आयाताः । 'इण् गतौ' धातुः ॥

अथ परसेनागस्य द्रोणाय वधं न वैशसे नागस्य । अश्वत्थामानमयं नृपतिईतमभ्यधाद्यथामानमयन् ॥ १३३॥

अथानन्तरं परसेनागस्य परेषां सेनां चमूं गच्छतीति परसेनागसादृशस्य हिस्तनः अश्वत्थामनाम्नः वधं वैशसे रणसंकटे द्रोणाय द्रोणाचार्याय अयं नृपितर्युधिष्ठिरः न अभ्यधात्। अश्वत्थामा हस्ती हत इति व्यक्तं नाभ्यधात्। किं त्वयं नृपितर्युधिष्ठिरः अश्वत्थामानं द्रोणाचार्यसुतं हतमभ्यधात् द्रोणाय जगाद। कीदृशो युधिष्ठिरः। व्यथामान् अनृतात् त्रस्तः। तिहं त्रिजगित ख्यातो सत्यवादी धर्मसूनुः किमिति नृपमवोचिदिन् साह—अयमन् इति अं विष्णुं श्रीकृष्णमयन् शरणं गच्छन् तमनुसरिति वा। तथा हि द्रोणपर्वणि पत्रमे युद्धदिवसे द्रोणवधे—'ततो निष्पाण्डवामुर्वी करिष्यित युधा पितम्। द्रोणं ज्ञात्वा धर्मराजं गोविन्दो व्यथितोऽत्रवीत्।। अथार्धदिवसे द्रोणो युध्यते मन्युमास्थितः। सत्यं व्रवीमि सेना ते विनाशं समुपेष्यिति।। सभवान् त्रातु नो द्रोणात्सन् स्याज्ज्यायोऽनृतं भवेत्। अनृतं जीवितस्यार्थे वदन्न स्पृश्यतेऽनृतैः।।' इति। तथा—'तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णवाक्यप्रचोदितः। भवितव्यान्महाराज वक्तुं समुपचकमे॥ तदत्यथ्यभये मन्नो जयमर्था युधिष्ठिरः। अव्यक्तमत्रवीद्राजन् हतः कुत्रर इत्युत्॥' इत्यादि॥

श्रुत्वा चापमुदस्य व्यसनं पुत्रस्य सपदि चापमुदस्य । मरणावस्थां तेन प्राप्तवता शयितमाहवे क्षान्तेन ॥ १३४ ॥

सपिद तत्क्षणमस्याश्वत्थाम्नः पुत्रस्य व्यसनं वधरूपं श्रुत्वा च (चापं धनुः उदस्य त्यक्त्वा) अपमुत् अपगता मुत् हर्षो यस्मिन् कर्मणि तथा अपमुत् । क्रियाविशेषणमे-तत् । अपगतहर्षे यथा भवति तथा कृत्वा मरणावस्थां प्राप्तवता तेन द्रोणाचार्येण क्षा-नतेन क्षमावता सता आहवे युद्धे युद्धभूमौ शियतं सुप्तम् ॥

अथ समरकरालोऽलं खङ्गं विभ्रद्दिवाकरकरालोलम्।

ग्रीवां कृत्तां तस्य द्रुपद्युतो व्यधित पापकृत्तान्तस्य ॥ १३५ ॥ अथानन्तरम् अलमत्यर्थं समरकरालः समरे युद्धे करालोऽतिकूरः खङ्गमसिं विश्रत् धारयन् । कीदशं खङ्गम् । दिवाकरकरालोलं दिनकरकरतीक्ष्णम् । द्रुपद्युतः धृष्टयुग्नः पापकृत् तादशस्य महापुरुषस्य ग्ररोर्वधात् । तान्तस्य बहूनि दिनानि मह्युद्धं विधाय खित्रस्य तस्य ग्ररोः श्रीवां कन्धरां कृत्तां व्यधित चकार । खङ्गेन शिरश्चिच्छेदास्येत्यर्थः॥

<sup>9.</sup> मूलपुस्तके त्वितः प्राक्—'वीर्यमपक्षयमस्य ज्ञात्वा द्रोणस्य वैरिपक्षयमस्य । चिन्तां राजेयाय प्रदातुमस्मे वधं पराजेयाय ॥' इति चाधिकं दृश्यते.

अरिगणहन्ता तस्य श्रुत्वाथ वधं सुदुःसहं तातस्य ।

द्रौणिः कोपमयासीत्तन्वा च भयंकरोऽन्तकोपमयासीत् ॥ १३६॥ अथानन्तरम् अरिगणहन्ता राजुगणघातकः द्रौणिः द्रोणस्य सुतः अश्वत्थामा सुदुःसहं सुष्टु दुःसहं तातस्य पितुद्रीणाचार्यस्य वधं ताहशं श्रुत्वा कोपं कोधमयासीत् गतः । तथा—अन्तकोपमया यमतुत्थया तन्वा शरीरेण भयंकरः सकलजनभयंकरश्च आसीत्॥

सोऽथ जवी रुद्धगलं बाष्पैर्विनदन्विपक्षवीरुद्धगलम् ।

द्रौणिर्महितमदान्तः ससर्ज नारायणास्त्रमहितमदान्तः ॥ १३७ ॥

अथानन्तरं जवी वेगवान् तथा वाष्पेरश्विभः रुद्धगलं रुद्धकण्ठं यथा भवति तथा कृत्वा विनदन् विलपन् । तथा—अलमत्यर्थे विपक्षा एव वीरुधः लता दहतीति विपक्षवी-रुद्धक् । तथा—अदान्तः न दान्तः क्षमावान् । तथा—अहितमदान्तः शत्रृणां यो मदो गर्वः तस्यान्तो नाशरूपः द्रोणिः अश्वत्थामा महितं प्जितं त्रिजगतां नारायणास्त्रं नारायणास्त्रमस्त्रं पाण्डुसेनादहनाय ससर्ज व्यस्जत् ॥

द्धता धामान्यस्य द्रौणेरस्त्रेण दिःग्रुधा मान्यस्य । समितावनलाभेन व्याजृम्भि विपक्षसैन्यवनलाभेन ॥ १३८॥

मान्यस्य लोकमान्यस्य अस्य द्रौणरश्वत्थाम्रो दिग्रुधा दिशो दश रुणद्वीति दिग्रुत् तेन । तादशेन तथा धामानि तेजांसि दधता अस्त्रेण नारायणास्त्रेण समितौ युद्धे विप-क्षसैन्यवनलामेन विपक्षसैन्यं पाण्डवसैन्यमेव वनं तस्य लाभस्तेन हेतुना अनलामेन अग्नितुल्येन व्याजृम्भि विजृम्भितम् । तेनास्त्रेण पाण्डवसैन्यं दग्धुमुपोद्धलितमिस्पर्थः ॥

विहितशरासन्यासः शौरेर्वाचापैदानिरासन्या सः । व्यपयातो वाहनतः पार्थबलौघोऽञ्जिलं चोवाह नतः ॥ १३९ ॥

तत्तादशमस्रं वीक्ष्य आपदानिरासिन्या आपदो विपदः तादश्याः आसमन्तात्रिरा-सिनी दूरीकत्रींति तादश्या शौरेः श्रीकृष्णस्य वाचा गिरा विहितशरासन्यासः शरा अ-स्यन्ते अनेनेति शरासो धनुः विहितः कृतः शरासानां धनुषां न्यासः भूमौ स्थापनं येन स तादक् स पार्थवलीषः पाण्डवसैन्यसमूहः नतो नम्नः सन् वाहनतः वाहनेभ्यः गज-रथाश्वादिभ्यः व्यपयातः अवरोहितः । शिरसा अञ्चित्रं पाणिद्वययोजनमुवाह अधा-रयत् । तथा च द्रोणपर्वणि पञ्चमे युद्धदिवसे—'क्षितिः संख्यैरथस्यैव शस्त्राणां च नि-वर्तनम् । प्रयासनं च शत्रूणां गमनं शरणस्य च । एते प्रशमने योगा महस्त्रस्य परंतप॥' इति श्रीभगद्वाक्यमर्जुनं प्रति ॥

अथ कृतभ्यानेषु द्विद्स्वस्नाझिः शशाम भ्यानेषु ।
निहते परमहिस तया पाण्डवचम्वा व्यभावि परमहिसतया॥ १. र्तकः
अथानन्तरं श्रीभगवद्वचसा कृतभ्यानेषु कृतं भ्यानं यानेभ्यः अवहह्य भ्रः
ने हत्वा
१. 'हमुधा' मूळ॰. २. 'पदां निरा' मूळ॰.

स्तेषु एषु द्विट्षु शत्रुषु पाण्डवसैन्येषु अस्त्राग्नः नारायणास्त्रदहनः शशाम शान्तिमगात्। परमहित परं च तन्महस्तेजः तस्मिन् निहते शान्ते सित, तया पाण्डवचम्वा पार्थ-वाहिन्या परमहित्या परममितिशयेन हित्या कृतहासया व्यभावि विशेषेण अभावि॥

अविल्ग पार्थसैनिकैर्महासिचापराजितैः । अवेक्ष्य वैरिणां दशमहासि चापराजितैः ॥ १४१ ॥

महासिचापराजितैः महान्तः असयः खङ्गाश्चापा धन्षिं च ते राजिताः शोभि-तास्तैः तादशैः पार्थसैनिकैः पाण्डवसेनालोकैः वैरिणां शत्रूणां कौरवाणां तादशीं दशा-मवस्थां कुरुपाण्डवगुरुद्रोणाचार्यपतनरूपामवेक्ष्य अवित्य ननृते अहासि च जहासे च । कीदशैः पार्थसैनिकैः । अपराजितैः न पराजिताः केनापि तैः ॥

ततः क्षणेन यामिनी समाजगाम दारुणा ।

पपौ वसां नृभुक्ततिः समाजगा मदारुणा ॥ १४२ ॥

ततोऽनन्तरं पश्चमे युद्धदिवसे गते क्षणेन यामिनी रात्रिः समाजगाम समागता । कीदशी । दारुणा भयंकरी । ततश्च समाजगा समाजं पतितमहावीरकायसमाजं गच्छ-तीति तादशी । तथा—मदारुणा मदेन क्षेच्येन रुधिरापानकृतेन अरुणा लोहिता नुभु-क्ततिः नृन् भुअते इति नुभुजो राक्षसास्तेषां तिः पङ्किः वसां देहिनां धातुविशेषं पपौ ॥

विभावरीमुखे गुरोविभा वरीयसो वधात्।

स दाहवान्निवृत्तवान्सदाहवात्सुयोधनः ॥ १४३ ॥

विभावरीमुखे रात्रिमुखे वरीयसः वरीयानतिश्रेष्ठः तस्य गुरोद्रीणाचार्यस्य वधात् विभा विगता भा दीप्तिर्यस्य स तादक् सुयोधनो दुर्योधनः दाहवान् दाहो मनस्तापः विद्यते यस्य स तथाविधश्च सदाहवात् सन् शोभनश्चासावाहवः युद्धं तस्मात् निवृत्तवान् प्रसावृत्तः ॥

इति श्रीमहाकविवासुदेवविरचिते युधिष्टिरविजये महाकाव्ये सप्तम आश्वासः।

अष्टम आश्वासः ।

कैलासं योगं गां रक्षञ्छ्यति धारयति यो गङ्गाम्।
जन्मिभवोल्लासहरः पायाद्विश्वस्तुतः स हरः ॥
ततो द्रोणाचार्यपतनानन्तरं कुरूणां वृत्तान्तं वर्णयन्नाह—
अथ सेनापत्यन्ते कुरवश्चकुर्विरोचनापत्यं ते ।

अधिपतिमाशु चमूनां सोऽप्येषामकृत समिहमा शुचमूनाम् ॥१॥ अश्वानन्तरं ते कुरवो दुर्योधनाद्याः सेनापत्यन्ते सेनापतेः सेनानायकस्य द्रोणाचा-र्यस्य अन्तो नाशस्तत्र जाते सित विरोचनापत्यं विरोचनस्य सूर्यस्यापत्यं तनयं कर्ण-माशु शीघ्रं चमूनामिधपितं सेनापितं चकुः। सोऽपि सेनापितः कर्णः समिहिमा महत्त्व- युक्तः एषां दुर्थोधनादीनां छुचं शोकं द्रोणाचार्यादिमहारथोत्पन्नामूनां हीनां चकार । कर्णे सेनापतौ विहिते सति रिपुनाशे साशाः शोकं जहुरित्यर्थः ॥

> एकं तरसा दिवसं कृतसमरः क्षरितबहरुतरसादिवसम् । कृतपरमपरत्रासौ भुजौ दधदुवाच नृपतिं परत्रासौ ॥ २ ॥

क्षरितवहलतरसादिवसं क्षरिता स्नुता मृतानां वहलतराणां सादिनाम् अश्ववारलो-कानां वसा धातुविशेषो यत्र तत्तथा कृत्वा तरसा वलेन एकं दिवसमेकदिनावधि प्रति-ज्ञाय कृतसमरः रचितयुद्धः असो कर्णः कृतपरमपरत्रासौ कृतः परममत्यर्थं परेषां शत्रूणां त्रासो याभ्यां तौ तादशौ भुजौ दधत् परत्रान्यत्र नृपतिं राजानं दुर्योधनमुवाच॥ कर्णो दुर्योधनं राजानं किमवोचदित्याह—

> अहनीह न न प्रधनं मम जिष्णोरात्तसैन्यहननप्रधनम् । अस्त्रसमारम्भाविःस्फुलिङ्गनिकरं कुरूत्तमारं भावि ॥ ३ ॥

हे कुहत्तम कुहणां मध्ये उत्तमः प्रधानः तस्यामन्त्रणं हे राजन् दुर्योधन, आत्त-सेन्यहननप्रधनम् आत्तं एहीतं सेन्यहननप्रधनं सेन्यहननमेव प्रकृष्टं धनं वित्तं यत्ता-हक् प्रधनं युद्धं मम जिण्णोरर्जुनस्य च अरमस्यर्धं न न भावि, अपि तु भाव्येव । कीह-शम् । अस्त्राणां समारम्भः तेन आविः प्रकटीभूताः स्फुलिङ्गनिकरा अभिकणसमूहा यस्मिस्तत् ॥

पुनः कर्णो दुर्योधनं किमवोचिदत्याह—

करणेरथ चापाचैर्बीमत्सोर्नावरोऽस्मि रथचापाचैः।

यदुपतिना यत्रा स ध्रुवमधिकः सुयोधनायं त्रासः ॥ ४ ॥

हे सुयोधन दुर्योधन, अथ च पक्षान्तरे आपादनीयैः संपाद्यैः रथचापाद्यैः रथधनुरादिभिः कर्णैरङ्गैः बीभत्सोरर्जुनात् नावरो न हीनोऽस्मि । किं तु तत्समोऽस्मीत्यर्थः।
ध्रुवं निश्चये । सः अर्जुनः यदुपतिना जगन्नाथेन श्रीकृष्णेन यन्त्रा सूतेन अधिकोऽस्ति ।
अयमेव मम त्रासः भयम् । मम तादशः सूतो नास्तीति भावः ॥

कर्णः दुर्योधनं पुनः किमवोचिदित्याह —

मम चेदिधको शल्यः सारं दर्प च बिभ्रदिधकौशल्यः। अश्वनियामी हत्वा पार्थे कुरुराज नन्दयामीह त्वा॥ ९॥

हे कुरराज दुर्योधन, अधिकौशल्यः अधिकं कौशल्यं नैपुण्यं शस्त्रादिकमंणि सूतकः मीदौ च यस्य स तादशः । तथा—सारं बलं दर्पं च गर्व च विश्रत् शल्यः शल्यराजा मद्रेशः मम चेत् अश्वनियामी अश्वनियन्ता सूतः स्यात् भवेत्, तर्हि पार्थमर्जुनं हत्वा अहं त्वा त्वां नन्दयामि तोषयामि ॥ इत्थमघातान्तेन प्रोक्ते दुर्योधनेऽरिघातान्तेन ।

मृदुवचसा मन्युचितं शल्यं यन्तारमकृत सामन्युचितम् ॥ ६ ॥ इत्थमनेन प्रकारेण अघातान्तेन अघैः किल्विषैः अतान्तेन अखिनेन दातृप्रवरेषु मुख्यत्वात्तस्य । तथा—आरिघातान्तेन अरीणां शत्रूणां घातो नाशस्त्रस्थान्तो निश्चयरूपः तेन प्रोक्ते कथिते सित मृदुवचसा कोमलवचनेन सामनि सान्त्वे उचितं योग्यम् । तथा—मन्युचितं मन्युः कर्णन सह यः स्पर्धारूपो मन्युः तेन चितस्तं शल्यं राजानं यन्तारं सूतं तस्य अकृत ॥

स्यन्दनमुख्येन ततो मद्रजसारिथमतोन्नमद्रजसार । राधेयः पार्थानां वासव्यूढां चमूं युवा स व्यूढाम् ॥ ७ ॥

ततोऽनन्तरं युवा तरुणः स राधेयः कर्णः मद्रजसारथिमता मद्रजः शल्यो नृपः स एव सारथिः सूत्रस्तद्युक्तेन । तथा — उन्नमद्रजसा उन्नमत् उच्छलत् रजो यस्मात्स ताद-शेन स्यन्दनमुख्येन रथवरेण व्यूढां व्यूहरचनया स्थापितां वासव्यूढां वासविना इन्द्रसूनुना पार्थेन सेनानीभूतेन व्यूढां धारितां पार्थानां पाण्डवानां चमूं सेनाम् आर यया । आर इति 'ऋ गताँ' धातुः ॥

शङ्खममेयं तारं स धमित्रपुणः पराक्रमे यन्तारम् । इदमवदद्युद्धरतः पश्य बलं मे रिपून्सपद्युद्धरतः ॥ ८॥

स च कर्णः अमेयमपरिमितं तारमत्युचैः कृत्वा शङ्कं कम्बुं धमन् वादयन् पराक्रमे पराक्रमविषये निपुणो दक्षो यन्तारं सूतं सन्तं शल्यं नृपमिदं वक्ष्यमाणमवदत् जगाद। किमित्याह—हे शल्य नृप, युद्धे रतो ठीनस्त्वं सपदि तत्क्षणं रिपून् शत्रून् उद्धरतः नाशयतः मे मम बलं पश्य॥

नङ्गचित मद्रवराजी शत्रुगणः श्रूयमाणमद्रवराजी । नूनं मद्यानेन प्राप्स्यति पार्थोऽपि भङ्गमद्यानेन ॥ ९ ॥

हे मद्रवर मद्राः मद्राभिधजनप्रदेशा राजानः तेषां वरस्तत्संबोधनं हे मद्रवर शल्य, आजौ संप्रामे श्रूयमाणमद्रवराजौ श्रूयमाणा ये मद्रवाः मम रवा मदीयाः सिंहनादाः तेषां या राजिः पङ्किस्तस्यां सत्यां शत्रुगणः पाण्डवसमाजः नङ्क्ष्यति नाशमेष्यति । नूनं निश्चये पार्थोऽपि अर्जुनोऽपि । अपिशब्दः सर्वेभ्योऽपि पाण्डुभ्यः प्राधान्यद्योतकः । अर्जुनोऽपि अद्यानेन मद्यानेन मम यानं यात्रारूपं तेन नूनं निश्चये भङ्गं पराजयं प्राप्सिति । यद्वा अनेन भवता निपुणसंयोजितेन मद्यानेन मम यानं स्यन्दनस्तेन पार्थोऽपि भङ्गं पराजयं प्राप्सिति ॥

वीशिविसरोरुहया वऋश्रेण्या हृतच्छविसरोरुहया । कौरवेषेनानच स्थगयन्तु रिपून्सभीमसेनानच ॥ १० ॥

हे शल्यनृप, वीचीविसरोरुहयाः वीचीनामूर्माणां विसरः प्रवाहः तद्र्पा उरवो म-हान्तः हया अश्वा यासु ताः । तथा—हतच्छविसरोरुहया हतच्छवीनि जितकान्तीनि सरोरुहाणि पद्मानि यया सा तादृश्या वक्तश्रेण्या मुखपरम्परया उपलक्षिताः कौरवसे-नानयः कौरवाणां सेना एव नयः सभीमसेनान् रिपून् शत्रून् युधिष्ठिरादीनय स्थग-यन्तु जयन्तु॥

इत्थं वाचाटन्तं कर्ण मद्रेश्वरोऽप्युवाच वाचाटं तम् । तेजःसंनत्यर्थं स्मृत्वा धर्मजवचो हसन्नत्यर्थम् ॥ ११ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण वाचा वाण्या अटन्तं दीर्घदीर्घमुक्तिक्रमेण यान्तं वाचाटं कुबहु-भाषिणं तं कर्ण राधेयं मदेश्वरः शल्यनृपोऽपि उवाच । स किं कुर्वन् । तेजःसंनत्यर्थं तेजोदमनार्थं धर्मजवचो युधिष्ठिरवचः स्मृत्वा अल्यं हसन् । पुरा किल कदापि युधिष्ठिरनृपेण शल्यनृपात् सबहुमानं प्रार्थितमभूत्, कदाचिद्रणे त्वया सह कर्णः यदि समेष्यति तदा तस्य कदुवचोभिस्तेजोहानिः कार्येति । तेन तदङ्गीकृतम्—इति महा-भारताख्यानम् ॥

शल्यनृपः कटुवचोभिः कर्णस्य तेजोदमनं कर्तुं किमित्यवोचदित्याह—

धृष्टतमं गा विस(ष)मा मा वोचः कर्ण समरमङ्गाविस(श)मा । क्षेप्स्यति कं पांसौ ते पार्थः कृत्वा महीं सकम्पां सौते ॥ १२ ॥

हे अङ्ग कर्ण, त्वं विस(ष)मा गाः वाचः धृष्टतममितमुखरं मा वोचः मा वद । हे कर्ण, समरं युद्धं मा आविस।मा आविशेखर्थः । शसयोरैक्यात् । हे सौते सूतस्यापस्यं सौतिस्तस्य संवोधनं हे कर्ण। सौते इति साधिक्षेपमुक्तिः । पार्थोऽर्जुनः महीं भूमिं सक्मपां कृत्वा ते तव कं शिरः पांसौ रणभूमिधूलौ क्षेप्स्यति। त्वां हन्ती(निष्यती) सर्थः ॥

श्चाल्यः कर्ण साधिक्षेपं पुनः किमवोचिदत्याह —

चरितं तद्वे तव न श्रुतं यदा कीरवः श्रितद्वेतवनः । गगनमुपानीयत तैर्गन्धर्वैः संनिपत्य पानीयततैः ॥ १३ ॥

हे सौते, वै निश्चये तत्तव चरितं न श्रुतं काक्का श्रुतमेव सर्वजनेन। तिकिमित्याह—यदा यस्मिन् काले श्रितद्वैतवनः आश्रितद्वैताख्यवनः कौरवो दुर्योधनः पानीयततैर्गन्धवैः संनिपत्य पानीयततैः पानीये सरोवरपानीयरक्षार्थे ततैर्विस्तृतैत्वैर्गन्धवैः। यदा बद्धा इति शेषः। संनिपत्य समेत्य गगनमाकाशमुपानीयत। तदा तव पौरुषं क गतम्। तदा तद्व स्ताद्भवता किं न मोचित इत्यर्थः॥

अरिवनसंचयदावः पार्थी वरमहत सरभसं च यदा वः । गतवान्पाप क त्वं तदा तवाहो गतत्रपापकत्वम् ॥ १४॥ हे गतत्रप निर्लज कर्ण, अरिवनसंचयदावः अरयः शत्रवः एव वनानि तेषां संचये समूहे दावः दावागितुल्यः पार्थः अर्जुनः सरभसं सावेगं यदा यस्मिन्काले वः युष्माकं वरं श्रेष्ठं सुयोधनमहत । तेभ्यो गन्धर्वेभ्यो निर्मुच्य अहतेत्यर्थः । तदा हे पाप पापिन् , त्वं क्ष गतवानिस । अहो आश्चर्यं तदा तस्मिन् समये तव अपकत्वम् अप्रगल्भत्वम् ॥ श्रल्यः पुनः कर्णं किमित्यवोचिदित्याह—

हितगिरमाकर्णय मित्रयच्छद्पे प्रपश्य मा कर्ण यमम् । येन जितो नाकौकःपतिर्जये तस्य समुचितो ना को कः ॥ १९॥

हे कर्ण, मत् मत्सकाशात् हितिगरं पथ्यां वाचं आकर्णय शृणु । दर्ष गर्व नियच्छ स्यज । यममन्तकं मा प्रपश्य मा वीक्षस्य । पार्थस्पर्धया तव मरणमेव नियतिमत्यर्थः । येनार्जुनेन नाकौकःपितः नाकः स्वर्गः ओको गृहं येषां ते नाकौकसः देवास्तेषां पित-रिन्द्रः खाण्डववनदाहे जितः । यद्वा नाकौकःपितः देवेशः शंभुः किरातरूपधारी जितः । स्पर्थया जित इत्यर्थः । तस्य पार्थस्य जये समुचितः योग्यः कौ भूमौ को ना कः पुरुषः । न कोऽपि तज्जेतेत्यर्थः ॥

इत्युचारावस्य ब्रुवतो विदिते मनस्यचारावस्य । क्रोधाज्जगदेवादः कर्णेन दिधक्षतेव जगदे वादः ॥ १६ ॥

इस्रनेन प्रकारेण उचारावस्य उचैः प्रस्फुटः आरावः शब्दो यस्य स तादशस्य अस्य शस्यस्य अचारौ अमनोहरे मनिस चित्ते विदिते ज्ञाते सित । स्वाधिक्षेपेण तन्मनिस कल्लिते सतीत्यर्थः । क्रोधाद्वेतोः अदः जगत् एतजगत् दिधक्षता दग्धुमिच्छतेव क- णेन वादे तं प्रति प्रतिवादः । जगदे उक्तः ॥

कर्णः शल्यं किमित्यवोचिदत्याह—

मद्रपते नाशस्ते न दूरगः पथि रतोऽसि नाशस्ते । निष्कृतिरवदातासिः स्याद्यदि भूयोऽपि परुषरवदातासि ॥ १७॥

है मद्रपते शस्य, ते तव नाशोऽन्तः न दूरगः। समीप एवेत्यर्थः। त्वमशस्ते अप्रशस्ते पथि न रतोऽसि। काका अपि तु रतोऽसि। यदि च त्वं भूयोऽपि पुनर्मा प्रति परुषरव-दाता कदुशब्ददायी असि भविष्यसि तदा मदीयः अवदातासिः शाणोपलनिर्मलीकृत-खद्गः निष्कृतिः शुद्धिः स्यात् भविष्यति। त्वदुक्तकदुवचनऋणसंशुद्धिकारी स्यादित्यर्थः॥

यच्छुभधीरामोदादस्त्रं मह्यं तपोनिधी रामोऽदात् । अमुना नाशं कतमं शत्रुं समरे नयामि नाशङ्कतमम् ॥ १८॥ हे मद्रपते, ग्रुभधीः खच्छिषणः आमोदात् हर्षात् यदस्त्रं तपोनिधिः रामः परग्रु-

<sup>9. &#</sup>x27;सि तेनाशस्ते' मूलपाठे 'तेन कारणेन अशस्ते पथि रतोऽसि । 'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः' इत्युक्तेः' इत्यथीं बोध्यः

रामः मह्यं च अदात् अमुना अस्त्रेण अशङ्कतमम् अतिशयेन शङ्कारहितं कृत्वा कतमं न शत्रुं कं न रिपुं समरे संप्रामे नाशं नयामि । अपि तु सर्वमित्यर्थः ॥

अमुना मद्भुजगेन क्षतः शरेणांस्तदीप्तिमद्भुजगेन। प्राणान्मुश्चेत न कः प्रतियुध्येन्न जनममुं चेतनकः॥ १९॥

हे शल्य, अस्तदीप्तिमद्भुजगेन अस्तो जितः दीप्तिमान् भुजगः सर्पो येन स ताह-शेन मद्भुजगेन मदीयकरगतेन अमुना शरेण वाणेन को न पुरुषः प्राणानसून् मुश्वेत । अपि तु सर्व एव । चेतनकः चेतनः सचेतन एव चेतनकः पुरुषः अमुं जनं मह्रक्षणं न प्रतियुध्येत् ॥

तस्मात्संयच्छेदं यानं कुर्यामिरं ससंयच्छेदम् । मद्रेशात्र बले हि प्रपश्य मे वलमशेषशात्रवलेहि ॥ २० ॥

हे मद्देश शस्य, तसाद्धेतोः त्विमदं यानं रथं संयच्छ देहि। वाह्येस्पर्थः। अहमिरं शत्रुं ससंयच्छेदं सह संयतः संप्रामस्य छेदेन वर्तते यः स ताहक् ससंयच्छेदः ताहशं कुर्याम्। शत्रोरिप संप्रामस्याप्यन्तं करिष्यामीस्पर्थः । हे मद्देश, हि निश्चये अत्र बले अत्र सैन्ये अशेषशात्रवलेहि अशेषशात्रवान् सर्वशत्रून् लेढि आस्वाद्यतीति अशेष-शात्रवलेहि। 'दस्युशात्रवशत्रवः' इस्यमरः। ईटशं वलं मे मम प्रपश्य वीक्षस्व॥

> इति वैकर्तनशल्यो कथयन्तौ शत्रुहृदयकर्तनशल्यौ । अतिरभसेनायान्तौ निपेततुः पाण्डुपुत्रसेनायां तौ ॥ २१ ॥

इस्यनेन प्रकारेण वैकर्तनशल्यो वैकर्तनः सूर्यस्तः कर्णः शल्यो मद्रेशश्च तौ कर्ण-शल्यो कथयन्तौ परस्परं संवदन्तौ शत्रुहृदयकर्तनशल्यौ शत्रूणां रिपूणां हृदयं हृत् तस्य कर्तने शल्यौ शल्यप्रायौ। 'वा पुंसि शल्यं शङ्कर्ना' इस्प्रमरः । अतिरभसेन अस्या-वेगेन आयान्तौ तौ पाण्डुपुत्रसेनायां पाण्डवसेनायां निपेततुः ॥

> कृतिरपुचापित्रासः कर्णः सदृशस्ततो रुचा पित्रा सः । व्यरचद्विजयं चापन्नरेन्द्रमध्ये विकृष्य विजयं चापम् ॥ २२ ॥

कृतिरेपुचापित्रासः कृतः रिपुचापिनां शत्रुधनुष्काणां त्रासो भयं येन स ताहक् ततोऽनन्तरं रुचा हेतुभूतया पित्रा सूर्येण सहशः स कर्णः विजयं विजयोऽस्था-स्तीति विजयम् । यद्वा विजयं विजयनामकं धनुः विकृष्य कर्णान्तं नीत्वा नरेन्द्रमध्ये नृपमध्ये विजयं जयं चापत् प्राप ॥

स द्धत्सेनाविलयं नृपतिसमूहं च साध्वसेनाविलयन् । अशनैरेवापद्यं धर्मसुतं महति संगरेवापद्यम् ॥ २३॥

१. 'णाप्तदीप्ति' मूल ०. २. 'चापदयम्' इति कश्मी ०.

## काव्यमाला।

स कर्णः सेनाविलयं सेनाया विलयो नाशः तं द्धत् कुर्वन् । 'विद्धत्' इति वा पाठः । सेनाविलयं विद्धत्। स कर्णः । अपद्यमपगता द्या यत्र कर्मणि तत्तादशम्। क्रिया-विशेषणमेतत् । तथा अशनैः शीघ्रमेव साध्वसेन भयेन नृपतिसमूहं राजसंघमाविलयन् व्याकुलयन् सोऽयं कर्णः महति संगरे महायुद्धे धर्मसुतं युधिष्टिरमवापत् प्राप ॥

स हि रिवस्नुर्वाजिश्रेष्ठान्कृत्वा [तैतो] व्यस्नुर्वाजिः।

द्विषतामन्तस्तारस्वरैः शरैः पाण्डवोत्तमं तस्तार ॥ २४ ॥

हि निश्चये स रिवसूनुः सूर्यसुतः कणः वाजिश्रेष्ठान् हयोत्तमान् व्यसून् विगतप्रा-णान् प्रकृतत्वाद्युधिष्ठिरस्येव कृत्वा उर्वाजिः उर्वा महती आजिर्युद्धं यस्य स तादक् द्विषतां शत्रूणां पाण्डूनामन्तः मध्ये तारखरैर्गम्भीरशब्दैः शरैः पाण्डवोत्तमं पाण्डवायजं युधिष्ठिरं तस्तार ॥

प्राप्य सकलहेत्यन्तं नृपतिर्भमोऽभवत्स कलहेऽत्यन्तम्।

अभिहितवाञ्छाम्यन्तं तं कर्णो मूढ ते न वाञ्छाम्यन्तम् ॥२५॥ स नृपतिः युधिष्ठिरः कल्हे युद्धे। 'रणः कल्हिविप्रहों' इत्यमरः । सकल्हेत्यन्तं सकल्लानां हेतीनामायुधानामन्तं नाशं प्राप्य अत्यन्तमितिश्येन भगः भग्नशक्तिरभूत्। तं च युधिष्ठिरं शाम्यन्तमितिस्त्रितं कर्णोऽभिहितवान् उक्तवान् । किमित्याह—हे मूढ मूर्खं युधिष्ठिर, ते तव अन्तं न वाञ्छामि न काङ्के । अर्जुनस्यैवान्तं वाञ्छामि । न तु तवेत्यर्थः । यद्वा मातृवचस एवोपरोधात्र तवान्तं वाञ्छामि ॥

कर्णः युधिष्ठिरं किमित्यवोचिदत्याह—

पाण्डुसुतापां चाल्यां रमस्व रणतः पलायितः पाञ्चाल्याम् ।

जय नियतापाञ्चाल्यान्मा द्र्शय शक्तिमप्रतापां चाल्याम् ॥ २६ ॥ हे पाण्डुस्रत युधिष्ठिर, रणतः संग्रामात् पलायितः प्रचलन् त्वम् अपां पानीयाना-माल्यां पङ्गो कुत्रचित् रमस्य कीडस्र । नदीप्रवाहोपकण्ठे रमस्वेसर्थः । तथा—रणा-त्प्रचलन् पाञ्चाल्यां द्रौपयां रमस्य । त्वं च आल्यान् रलयोरैक्यात् आर्यान् महतः अन्यान् नियतापान् नियतः नियमितः आपः आप्तिर्लाभो येषां ते तादशान् जय अन्यानार्यान्नियतलाभान् जय। न तु मामिल्यर्थः । हे पार्थ, अप्रतापां प्रतापरहितां तथा चाल्यां मादशैः कम्पनीयां शिक्तं स्वकीयशिक्तं मा प्रदर्शय । मयील्यर्थः ॥

इत्थं वाचालोऽलं तममुञ्चदास्येन वाचालोलम् ।

रहिस निजजनन्या स श्वेताश्वमृते कृतात्मजजनन्यासः ॥ २७॥ इत्थमनेन प्रकारेण अलमत्यर्थं वाचालः कुबहुभाषी कर्णः अलोलमचपलम्, तथा— अवाचा अधःकृतेन आस्येन मुखेन युतं तं युधिष्ठिरममुखत् । किमित्यमुखदित्याह—

१. काश्मीरिकपुस्तके नैतत्.

यतः हेतोः स कर्णः रहिस सूर्येण भमकोमारत्वात् रहिस निजजनन्या कुन्ला श्वे-ताश्वमर्जुनमृते कृतात्मजजनन्यासः कृतः समयेन कृतः आत्मजजनस्य युधिष्ठिरादिस्त-चतुष्टयस्य न्यासो रक्षणं येन(यस्मिन्) स तादक् । अर्जुनमृते युधिष्ठिराद्याश्वत्वा-रश्वेत्तव रणे समेष्यन्ति तान्यथा न हिम्ब्यिस तथा स्वमातुस्तेन समयोऽङ्गीकृत आ-सीदित्यर्थः ॥

प्रययावलसत्वेन क्षिप्तः कर्णेन विपुलबलसत्त्वेन ।

राजा सन्नमदंसः शिश्ये शिबिरं समेत्य सन्नमदं सः ॥ २८॥

स राजा युधिष्ठिरः विपुलवलसत्त्वेन विपुले वलसत्त्वे बलं सत्त्वं धैर्यं च यस्य स तादृशेन कर्णेन अलसत्वेन हेलथैव क्षिप्तो मोचितः शिबिरं सेनानिवेशं समेत्य सुष्वाप। कथम्। सन्नमदं सन्नः क्षीणः मदः गर्वो यस्मिन् कर्मणि तथा। कीदृशः स युधिष्ठिरः। संनमदंसः संनमन्तौ सम्यक् नमन्तौ चिन्तया नम्रीभूतावंसौ यस्य स तथा॥

अथ नानापत्रा सा कुरुसेना रुषितमतिरनापत्रासा ।

कर्ण समदा रयतः स्फुरद्भिरिषुभिर्बलं समेत्य समदारयत ॥ २९॥ अथानन्तरं रुषितमितः सरोषधीः, तथा—अनापत्रासा अविद्यमाना आपदो विपदः त्रासा भयानि यस्याः सा तादृशी, तथा—नानापत्रा नाना नानाविधानि पत्राणि वाहृनानि गजरथह्यादीनि यस्यां सा, तथा—रयतः वेगवशात् समदा सगर्वा कर्ण सेनापितं समेस्य सा कुरुसेना कौरवसेना स्फुरद्भिः इष्टुभिः शरैः वलं पाण्डवसैन्यं समदारयत व्यदारयत्॥

रिपुगणहा रामाय श्रीमान्प्रणिपत्य संप्रहारामायः।

अरिपरमानीकान्तं स भागवास्त्रं सुमोच मानी कान्तम् ॥ ३० ॥ संप्रहारामायः संप्रहारे युद्धे अमायः निर्व्याजः, तथा—रिपुगणहा शत्रुसमूहहन्ता श्रीमान् जयश्रीमान् रामाय खगुरवे जामदम्याय प्रणिपत्य नत्वा मानी मानवान् स कर्णः कान्तं मनोहरम् अरिपरमानीकान्तम् अरीणां शत्रूणां परमं महोत्कृष्टं यदनीकं सैन्यं तस्यान्तं नाशरूपं भागवास्त्रं भागवास्त्रं भागवास्त्रं सुमोच अत्यजत् ॥

तस्य सुबाहोरस्रस्फुरच्छरोत्कृत्तकेतुबाहोरस्रः ।

पृथुरथगजवाजिभ्यः पतितपतन्निहतभूभुगजवाजिभ्यः ॥ ३१ ॥

धनुषो गलता छनः शरनिकरेणोरुचरणगलताछनः।

पाण्डवसेनालोकः सहसैव बभूव वैशसेनालोकः ॥ ३२ ॥

(युग्मम्)

सुबाहोः शोभनभुजस्य तस्य कर्णस्य अस्त्रेषु स्पुरन्तो ये शराः तैरुत्कृत्तानि केतु-बाहोरस्राणि केतवः ध्वजाः बाहा भुजा उरस्राणि कवचानि यस्य स तादशः अस्त्रस्पु- रच्छरोत्कृत्तकेतुवाहोरस्नः, तथा—पृथुरथगजवाजिभ्यः पृथवो महान्तो ये रथा गजा हिस्तनः वाजिनः अश्वास्तेभ्यः पतिताश्च पतन्तश्च निहता मारिता भूभुजो नृपा य-स्मिन् स ताहक्, तथा—अजवाजिभ्यः अजवं निर्वेगमञ्चन्ति गच्छन्ति इति अजवाचः । 'अञ्च गतिपूजनयोः' इति धातुः । ताहशा इभ्याः खामिनो यस्मिन् स ताहशः, तथा—धनुषश्चापात् गलता शरनिकरेण वाणसमूहेन छनिछनः, तथा— छरूचरणगलताछनः छिन्नैः ऊरुभिः चरणः पादैः गलैः कण्ठैः ताछुभिः काकुदेश्च छनः, ईहशः पाण्डवसेना-लोकः वैशसेन दुःखेन अलोकोऽहर्यः सहसेव तत्क्षणमेव वभूव ॥

अरिमतिशोभावन्तं खजनस्य च वीक्ष्य भूरिशो भावं तम् । विहतावलघोरस्य व्यथत्त मतिमर्जुनोऽथ बलघोरस्य ॥ ३३॥

अधानन्तरमितशोभावन्तमितशयेन ताद्द्वपराक्रमसंदर्शनाद्वहुशोभायमानं तमिरं शत्रुं कर्ण वीक्ष्य, तथा—खजनस्य च स्वकीयलोकस्य च भूरिशः प्रायशः तं भावं तम-भिप्रायं कर्णात्रिर्जयहृपं वीक्ष्य वलघोरस्य वलेन घोरस्य कूरस्य, तथा—अलघोर्महतः पराक्रमादिना अस्य कर्णस्य विहतौ वधे मितं बुद्धिमर्जुनो व्यथत्त ॥

स हि रिपुरोधाय बलन्निजकं शकात्मजः पुरोधाय बलम् । धर्मजमत्रासन्तं विज्ञाय जगाम शिबिरमत्रासं तम् ॥ ३४॥

हि निश्चये रिपुरोधाय शत्रुरोधाय वलन् स शकात्मजः अर्जुनः निजकं निजमेव निजकं वलं सैन्यं पुरोधाय पुरस्कृत्य अत्र च सैन्ये असन्तमविद्यमानं धर्मजं युधिष्ठिरं विज्ञाय तं शिविरं सेनानिवेशं जगाम यथो । कथं कृत्वा । अत्रासं त्रासरहितम् ॥

> स्थिरबुद्धिरवार्यरुषं नृपमाश्वास्य क्षरद्विधरवार्यरुषम् । कृतकोदण्डायमनः पार्थश्चकेऽथ कर्णदण्डाय मनः ॥ ३५ ॥

अथानन्तरं स्थिरवृद्धिः निश्चलधीः स पार्धः अर्जुनः अवार्यरुषमवारणीयरोषम्, तथा— क्षरद्विधरवार्यरुषं क्षरत् स्रवत् रुधिरवारि रक्तजलं येषु तादशानि अरूषि वणानि यस्य स तादशं नृपं युधिष्टिरमाश्वास्य सान्त्वियत्वा कृतकोदण्डायमनः, कृतं निष्पादितं को-दण्डस्य स्वधनुषः गाण्डीवस्य आयमनमानमनं येन स तादक् सन्, कर्णदण्डाय कर्णस्य दण्डः वधक्तपं दण्डनं तस्मै मनश्चके ॥

> अथ रिपुसादायातिकुद्धे पार्थे रणं रसादायाति । तां सेनामारावीरोषो भीमो विरोधिनामारावी ॥ ३६ ॥

अथानन्तरं रिपुसादाय रिपोः कर्णस्य सादः यधरूपः तस्मै अतिकुद्धे पार्थे अर्जुने रसात् रणं संयाममायाति आगते सति आरावी सिंहनादकृत् अवीरोषः विगतो रोषो यस्य स वीरोषः, न वीरोषः अवीरोषः । सरोष एवेत्यर्थः । ताहदाः सन् भीमो भीमसेनः विरोधिनां कुरूणां सेनामार ययौ ॥

स तु हि दयासन्नं तं नृपति दृष्ट्वागसो यियासन्नन्तम् । संप्रामे वाधावत्सैन्यं प्रविधाय तूर्णमेवाधावत् ॥ ३०॥

तु पक्षान्तरे हि निश्चये स भीमः दयासन्नं सदयं तं नृपतिं युधिष्टिरं दृष्ट्वा आगसः अपराधस्य अरीन् प्रति क्षमारूपस्य अन्तं यियासन् [जि]गमिष्य(ष)न् संप्रामे युद्धे वाधावत्सवाधं सैन्यं प्रविधाय तूर्णमेव अधावत् । अरीन् प्रतीति शेषः ॥

तस्य च परमाद्रवतः क्षोभं त्रीण्यपि जगन्ति परमाद्रवतः। अगमन्नवनिधुवनतश्चलमेरुनिरस्तनाकिनिधुवनतः॥ ३८॥

परमत्यर्थमाद्रवतो धावतः तस्य च भीमस्य परमादुत्कृष्टात् रवतः शब्दात् चलमेरु-निरस्तनाकिनिधुवनतः चलो यो मेरुः मेरुगिरिः तत्र निरस्तं नाकिनिधुवनं स्वर्गीयजन-रतं येन स तादशात् अवनिधुवनतः भूकम्पात् त्रीण्यपि जगन्ति क्षोभमगमन् ॥

> स शरं तरसादाय व्यस्जत्कर्णाय विपुलतरसादाय । पातमनीयत मोही तेनैव स चाप्यलङ्घनीयतमो ही ॥ ३९॥

स भीमस्तरसा वेगेन शरं वाणमादाय गृहीत्वा विपुलतरसादाय विपुलतरः अति-महान् सादः अतिखेदो यस्य स तादशाय कर्णाय व्यस्जत् चिक्षेप । ही आश्चर्ये । अलङ्वनीयतमः अपि अलङ्क्योऽपि मोही मोहवान् तेनैव शरेण स च कर्णः पातमनी-यत । भूमौ पपातेत्वर्थः ॥

दिग्वलये मङ्कु रवान्कुर्विज्ञहालुळ्षयेमं क्षुरवान् ।

तं पुनरासीददयं यस्य मनः परुषवाग्मिरासीददयम् ॥ ४० ॥

दिग्वलये दिक्चके मह्नु शीघ्रं रवान् सिंहनादान् कुर्वन्, तथा—क्षुरवान् रोमच्छेद-कशरवान् सः अयं भीमः तं कर्णे जिह्नाछल्ल्षया जिह्नाया छल्ल्षा छेदेच्छा तया हेतु-भूतया आसीदत् आश्रयत्। सोऽयं भीमः क इत्याह—यस्य भीमस्य परुषवाग्भिः अ-र्थात् प्राक् कर्णोक्ताभिः मनश्चित्तमदयं निर्दयमासीत्॥

शृणु गां मे तात वधीर्मेनं भीमास्तु धृतिसमेता तव धीः। मतिमान्नास्यवधेहि व्यधायि संधा किरीटिनास्य वधे हि ॥ ४१॥ इत्थं रुद्धस्तेन पैतीत्य शल्येन स पुनरुद्धस्तेन।

कर्ण, धैर्ययुगजहाद्विड्भिर्जघटे च बहुविधैर्ययुगजहा ॥ ४२ ॥

इत्थमनेन प्रकारेण प्रतीत्य ज्ञात्वा उद्धस्तेन उत्क्षिप्तभुजेन तेन शल्येन नृपेण पुनः रुद्धः स भीमः धैर्ययुक् धीरः सन् कर्णे राधेयमजहात् सुमोच । स च भीमः बहुवि-

१. 'प्रीत्या' मूल ०.

धेर्द्विड्भिः शत्रुभिः, तथा—बहुविधेः विड्भिः लोकैः शत्रुसेनासत्कैः (१) । विष्शब्दो लोकवाची । जघटे मिलितः । कीदशो भीमः । ययुगजहा ययवोऽश्वाः, गजा हस्तिनः, तान् हन्तीति ययुगजहा । 'ययुरश्वेऽश्वमेधाश्वे' इति मङ्कः । किमित्याह—श्रणु गा-मिति । हे भीम हे भीमसेन, हे तात पूज्य, मे मम गां वाचं श्रणु एनं कर्ण मा वधीः मा जिह, तव धीः बुद्धिः धृतिसमेता सधैर्या अस्तु । त्वं च मितमान् बुद्धिमान् नासि। काका अस्येव इत्यर्थः । त्वं च अवधेहि सावधानो भव । अत्रं हेतुमाह—व्यधायीति । यतः किरीटिना अर्जुनेन अस्य कर्णस्य वधे मारणे हि निश्चये संधा प्रतिज्ञा कृता । अतो मैनं वधीरित्यर्थः ॥

गुरुकेतुच्छत्रा सा कुरुसेना क्रुँद्धबलेऽपि तुच्छत्रासा । गजवाजितता तेन प्रमर्दिता वायुजेन जवजिततातेन ॥ ४३ ॥

गुरुकेतुच्छत्रा गुरवः केतवः ध्वजाः गुरूणि छत्राणि आतपत्राणि च यस्यां सा, तथा— कुद्भवले कुद्धे सरोषे शत्रुवलेऽपि सति तुच्छत्रासा स्वल्पभीः सा कुरुसेना कौरवचमूः तेन वायुजेन भीमेन प्रमिद्ता प्रकर्षेण मिद्ता। पुनः कीदशी सेना। गजवाजितता गजैः वाजिभिश्व तता संभृता। कीदशेन वायुजेन। जवजिततातेन जवेन जितः तातः पिता वायुर्थेन स तादशेन॥

अथ रभसादिभियं तं भीमं दुःशासनोऽभ्यगादिभयन्तम् । कृतकम्पारावारः स्थितं रणे तटिमवाशुकं पारावारः ॥ ४४ ॥

अथानन्तरं रभसादावेगेन अभियन्तं गच्छन्तमभियम् अविद्यमाना भीभेयं यस्य स तादशमभियं तं भीमं भीमसेनं दुःशासनो दुर्योधनश्राता अभ्यगात् अभिजगाम । की-दशं भीमम् । रणे संप्रामे स्थितम् । दुःशासनः कीदशः । कृतकम्पारावारः कृतः कम्पेन आरावः येन तत् तादशमारम् अरीणां समूह आरं यस्य सः । क इव । पारावारः स-मुद्र इव । यथा पारावारः समुद्रः तटमभिगच्छति । तटं कीदशम् । आशुकम् आशु शीघ्रं कं जलं यस्य तत्तादशम् । 'पारावारः सरित्पितः' इत्यमरः ॥

त्वरितौ सारावरणौ भीमो दुःशासनश्च सारावरणौ ।

घोरमतन्वातां तौ पराक्रमं दलितयापि तन्वा तान्तौ ॥ ४९ ॥

भीमः भीमसेनः दुःशासनश्चेत्युभौ सारावरणौ सारावः ससिंहनादः रणः संप्रामो ययोस्तौ, तथा—सारावरणौ सारं दढमावरणं कश्चुकादि ययोस्तौ तावुभौ दिलतयापि तन्वा शरीरेण तान्तौ खिन्नौ सन्तौ घोरं कठिनं पराक्रममतन्वातां विस्तारयामासतुः ॥

केशभराक्षेपी यः स्वकलत्रस्यासतां धुरा क्षेपीयः। अरिमधिकोपनतान्तं दृष्ट्वा भीमो बभार कोपनतां तम्॥ ४६॥

१. 'सुरवलेऽपि' मूल॰. २. 'अतान्तावग्लानी' इति मूलपुस्तकटिप्पण्येव समीचीना.

यः अरिः दुःशासनः क्षेपीयः अतिक्षिप्रमसतां खलानां धुरा अग्र्यत्वेन स्वकलत्रस्य स्वकुटुम्बिन्याः द्रीपद्याः सभायां केशभराक्षेपी केशपाशाक्षेपी अभृत् तमरिमधिकोपन-तान्तम् अधिकमुपनतः प्राप्तः अन्तो यस्य स तादृशं दृष्ट्रा कोपनतां कोपनस्य सरोषस्य भावः कोपनता तां भीमः भीमसेनो बभार अधारयत् ॥

> अथ भीमो घोरगदो रभसादभिभूय रिपुममोघोरगदोः । कुरुवीराक्षसमक्षं जगृहे हनुमान्पुरेव राक्षसमक्षम् ॥ ४७ ॥

अथानन्तरं घोरगदः घोरा किना गदा आयुधिवशेषो यस्य स ताद्दक्, तथा—अमो-घोरगदोः अमोघो सफलो उरगसदशो सर्पतुल्यो दोषो भुजो यस्य स ताद्दक्, रभसा-दावेगेन रिपुं दुःशासनमिभभूय पराभूय कुरुवीराक्षसमक्षं कुरुवीराणां कर्णाश्वत्थामकृत-वर्मप्रभृतीनामक्षा इन्द्रियाणि सामर्थ्याचक्ष्रंषि तत्समक्षम्। तेषां पश्यतामेवाग्रे इस्पर्थः। रिपुं दुःशासनं जगृहे गृहीतवान्। कः किमव। यथा पुरा हनूमान् वानरश्रेष्टः अक्ष-मक्षनामानं रावणसुतं राक्षसं जगृहे तद्वत्॥

> सोऽधिकलोलोऽहितहृद्भागं भित्त्वा महाबलो लोहितहृद् । भीमो वारणदरणस्फुरितो बभावरातिवारणदरणः ॥ ४८॥

महावलः अद्भुतवलः, तथा — अधिकमत्यर्थे तद्वधे लोलः, अहितह्द्भागम् अहितस्य शत्रोः दुःशासनस्य हृद्भागं हृत्प्रदेशं भित्त्वा विदार्य लोहितहृत् लोहितं रक्तं हरतीति तादक्, तथा वारणदरणस्फुरितोऽपि वारणानां करिणां दरणं विदारणं तस्मिन् स्फुरितः उद्भटोऽपि बभा रेजे। कीदशः। अरातिवारणदरणः अरातीनां शत्रृणां यद्वारणं निवारणं तद्दातीति अरातिवारणदः तादशः संप्रामो यस्य॥

वेगादाहत्यागं द्विरद इव महीतले सदाहत्यागम् । अतिरमसेनोरसि तं भिन्दंश्चकार भीमसेनो रसितम् ॥ ४९॥

अतिरभसेन अत्यावेगेन तं दुःशासनमुरित वक्षित सदाहत्यागं सह दाहेन महीतले त्यागेन च वर्तते यत्र तत्तादशं कृत्वा भिन्दन् भीमसेनो रित शब्दं चकार । क इव । द्विरद इव । द्विरदो वेगात् अक्षं वृक्षं महीतले सत्यागं भिन्दन् रित वृहितं करोति तद्वत् ॥

अथ मधुरं रुचिमदस्क्सिललं मध्विव मनोहरं रुचिमदस्क् । वायुसुतेनापायिद्विड्वक्षः कुहरजन्म तेनापायि ॥ ५० ॥

अथानन्तरं रुचिमत् कान्तिमत् मधुरं खादु असक्सिळिलं रक्तजलं तेन वायुस्रुतेन भी-मेन अपायि । असक्सिळिलं कीदशम् । अपायिद्विङ्गक्षः कुहरजन्म अपायः नाशोऽस्यास्ती-त्यपायी तादक् यो द्विद् दुःशासनस्तस्य यद्वक्षः कुहरं तजन्म । किमिव मनोहरम् । मध्विव माक्षिकमिव। यद्वा मधु माध्वीकासविमव । तदिप की दशम् । रुचिमदस्रक् रुचिः हृदयाप्तिप्रावल्यं मदःक्षीवता तौ सजतीति तादक् ॥

अहितमदानवमुष्णन्निजशत्रोः शोणितं तदा नवमुष्णम् । मुदमुरुधामा पायं पायं नाकीव नवसुधामापायम् ॥ ५१ ॥

अहितमदान् अहितानां शत्रूणां मदान् गर्वान् अवमुष्णन् चोरयन् अयं भीमः उरुधामा महातेजस्वी निजशत्रोर्दुःशासनस्य उष्णं नवं शोणितं रक्तं तदा तत्समये पायं पायं पीत्वा आभीक्ष्ण्येन सुलीलं मुदं तुष्टिमाप । क इव । नाकी देव इव । यथा देवः नवसुधां पीत्वा पीत्वा मुदमाप्नोति तद्वत् ॥

तत्र हते नानादिक्क्षोभकृता वायुजेन तेनानादि ।

अथ रिपुहा स न नर्तप्रतिश्रुतः संगरे जहास ननर्ते ॥ ५२ ॥

तत्र दुःशासने हते सित नानादिकक्षोभकृता नानादिशां लक्षणया तात्स्थ्यात् नानादिग्वासिनां क्षोमं करोतीति तादशेन वायुजेन भीमेन अनादि महान्नादः कृतः । अध्यानन्तरं रिपुदा शत्रुघातकः सभीमः संगरे युद्धे न न जहास । अपि तु जहास । न न ननर्ते। अपि तु ननर्ते। कीदशो भीमः । ऋतप्रतिश्रुतः ऋतं सत्यं प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञाकरणं यस्य स तादक् । अहं रणशिरसि दुःशासनोरस्तः शोणितं पिवामीति यतस्तेन प्रतिश्रु-तमिति भारताख्यानम् ॥

तं हतरिपु नर्दन्तं दशन्तमत्यन्तमत्सरि पुनर्दन्तम् । द्रष्टुं के शेकुरवस्थितं रणे विरचितास्थिकेशे कुरवः ॥ ५३ ॥

हतिरपु हतो रिपुर्दुःशासनो यस्मिन्कर्मणि तथा। कियाविशेषणमेतत्। तथा नन्द्(र्द)-न्तं सतोषमत्यन्तमत्सिरे अत्यन्तं मत्सरः परोत्कर्षासहनं यत्यास्तीति यस्मिन्कर्मणि। तथा एतदपि कियाविशेषणम्। तथा दन्तम्। जातावेकवचनम्। दन्तानित्यर्थः। दशन्तं सटणत्कारं कुधा निजदन्तान् दशन्तमित्यर्थः। ताहशं रणे संप्रामे द्रष्टुं वीक्षितुं के कुरवः दुर्योधनाद्याः शेकुः। केऽपि तं द्रष्टुं न शेकुरित्यर्थः। रणे कीहशे। विरचिता-स्थिकेशे विरचितानि वितानितानि अस्थीनि केशाश्च रणहतदेहिनां यस्मिन् सताहशे॥

रणकृतिनामध्येयं कर्म करोम्युभयपृतनामध्येऽयम् । नो चेन्मत्तो बलतः स मोचयत्वेनमत्र मत्तो बलतः ॥ ५४ ॥ मुञ्जति नैष भवत्सु कुद्धेष्वेनं च यादवर्षभवत्सु । नौज्झित्सिंहाकारं हिर्रे हि शरभो हरः स्विसं हाकारम् ॥ ५५ ॥ श्रुत्वा मानवददयं भैमं वचनिमिति विकृतिमानवददयम् । प्राणात्रणभुवि हरतः सद्यं न द्येतदत्र मे प्रविहरतः ॥ ५६ ॥ इति कृतकोपाय ततः पार्थायादर्शयच्छुभोपायततः । विश्वाकारं भीमं साक्षाद्वद्रं हरिर्यथारम्भीमम् ॥ ५७॥

(चक्कलकम्)

इत्यनेन प्रकारेण कृतकोपाय पार्थाय अर्जुनाय सुभोपायततः सुभः निजभक्तपाण्डु-पुत्रहितो य उपायः तत्र ततः सादरः हरिः जगन्नाथः श्रीकृष्णः इमं भीमं भीमसेनं साक्षाद्वदं रुद्ररूपं विश्वाकारं विश्वं रूपमदर्शयत् । नैष भीमः, साक्षाद्वद्र एवायमस्मिन् कर्मणि प्रवृत्त इत्यदर्शयदित्यर्थः । कथम् । यथारिम्भ यथा रम्भोऽत्रास्तीति यत्र कर्मणि तथा इति कृतकोपाय । कथमित्याह—विकृतिमान् महाविकृतिः अयं भीमः पर्य खामिन् जगन्नाथ कथमित्येवमवदत् । प्राणानिति । रणभुवि संप्रामभूमौ प्राणान् दुः-शासनसंविन्धनः हरतः तथात्र रणभुवि प्रविहरतः कीडतः मे मम एतत्कर्म रुधिरपा-नरूपं न हि केनापि सद्यं मा क्षाम्यन्तु। का मे भीतिरित्यर्थः। इति विकृतिमान्। कथ-मिल्याह—भीमसेनो वक्ति—रणकृतिनामिति । रणकृतिनां संप्रामकर्मण कुशलानाम-ध्येयं पठनीयं कर्मेतादृशमुभयपृतनामध्ये सेनाद्वयमध्ये करोमि । नो चेत् यः कोऽपि वलवान् स मत्तः निजपराक्रमेण क्षीवः सन् वलतः भ्रमतो मत्तः अस्माजनादेनं द्-शासनं बलतः बलेन मोचयतु मुत्रत्वि(ती)ति । एष मल्रक्षणः यादवर्षभवत्सु यादवर्षभः श्रीकृष्णः तद्वत्सु यादवर्षभेति प्राधान्यद्योतनाय । अपिशब्द आर्थः । याद-वर्षभवत्स्विप भवत्सु पाण्डवलोकेषु कुद्धेषु [न मुत्रिति ।] अहमेनं न मुत्रामीत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तमाह—नौज्झदिति । हि निश्वये हि यस्मादर्थे वा । शरभः शरभमूर्तिः शरभः अष्टपान्मृगाधिपविशेषः । प्रायश उदीच्येषु संभवति । अत्युद्भटत्वेनाविनीतस्य नरसिंहाकारस्य विष्णोर्वलदलनाय शंभुना शरभावतारो गृहीत इति पुराणेषु पत्यते। शरभमूर्तिः हरः हाकारं हा इति कृत्वा खिंस सुशोभनः असिः खङ्गो यस्य स तादश-मंपि सिंहाकारं हरिं नरसिंहरूपं नौज्झत् यथा तद्भदहमप्येनं न खजामीखर्थः ॥

इत्थं कुर्वत्यन्तं भीमे सैन्यस्य निहतकुर्वत्यन्तम् । स्वबलमनाधि रथिभ्यां विद्धन्द्यां घटितमर्जुनाधिरथिभ्याम् ॥५८॥

इत्थमनेन प्रकारेण अत्यन्तं सैन्यस्य रिपुसैन्यस्य अन्तं कुर्वति भीमे सित । कथम् । निहतकुरु निहताः कुरवो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा भवति तथा। रिपुसैन्यस्य अन्तं कुर्वति रिथभ्यां रथारूढाभ्यामनाधि अविद्यमान आधिर्मनःपीडा यस्य तत् तादृशं स्वदलं विद्धद्भद्यामर्जुनाधिरथिभ्यामर्जुनश्च आधिरथिश्च कर्णश्च ताभ्यां घितं मिलितम् । युद्धायेति शेषः ॥

ताभ्यां रसमानाभ्यां कर्णेन किरीटिना च रसमानाभ्याम् । उद्धतरसमा नाभ्यां युद्धे विद्धे परस्परसमानाभ्याम् ॥ ५९ ॥

१. 'र्मृधारम्भी' मूल॰.

## काव्यमाला।

रसो वीररसश्च मानो गर्वश्च ताभ्यां हेतुभ्यां रसमानाभ्यां सिंहनादं विद्धन्यां पर-स्परसमानाभ्यां पराक्रमेण परस्परं सदशाभ्यां कर्णेन किरीटिना अर्जुनेन चोभाभ्यां उद्धतरसमा उद्धतरसस्य रोद्ररसस्य मा लक्ष्मीः नाभ्यां रणभूमिनाभ्याम् । रणमध्ये इस्पर्थः । युद्धे रणे विद्धे कृता ॥

अथ किपकेतावद्यं कर्णी बाणं बलाधिके तावद्यम् । भयमरिसेना गमयन्निशितं विससर्ज वैशसे नागमयम् ॥ ६०॥

अथानन्तरमिरसेनाः शत्रुसेना मयं गमयन् प्रापयन् अयं कर्णः तावत् प्राथम्ये वलाधिके वलेनाधिके किपकेतावर्जुने वैश्तसे युद्धसंकटे [अद्यं निर्दयं यथा स्यात्] नागमयं सर्पमयं निशितं तीक्ष्णं वाणं विससर्ज न्यक्षिपत् ॥

सरसं खेऽनवमं तं वाणं दृष्ट्वानलं मुखेन वमन्तम् । आसन्नमनन्तेन व्यथायि पाण्डवरथस्य नमनं तेन ॥ ६१ ॥

सरसं सशब्दमनवमं परार्ध्यमनलमिं मुखेन वमन्तमुद्गिरन्तमासनं समीपं प्राप्तं तं वाणं दृष्ट्वा तेनानन्तेन जगन्नाथेन श्रीकृष्णेन पाण्डवरथस्यार्जुनरथस्य नमनं व्यधायि। निजपादाङ्गुष्टं महागिरिगुरुं तत्र न्यस्य अर्जुनरथो नम्रीकृतः श्रीकृष्णेन, यथा न अर्जुन-शिरिस स वाणो लीनः स्यादित्यर्थः। एतदाख्यानं कर्णपर्वणि तत एवोह्यम्॥

स च कृतमतनोदस्तं नागः पार्थस्य मौलिमतनोदस्तम्।

अपि विपदं वरया तं शरवृष्ट्या जिष्णुरनयदम्बरयातम् ॥ ६२ ॥

स च नागः नागरूपो बाणः कृतमतनोदः कृतः मतस्य अभिमतस्य अर्जुनवधस्य नोदः दूरीकरणं यस्य स तादक् सन् रथसन्नत्वात्पार्थस्यार्जुनस्य मौलिं मुकुटमस्तमत-नोत् । मुकुटं चिच्छेदेस्यर्थः । जिष्णुरर्जुनश्च अम्बरयातं तमाकाशयातं नागवाणं वरया उत्कृष्टया शरबृष्ट्या विपदं नाशमनयत् ॥

अथ मुदिताशापे न द्विजातिमुख्यस्य बलवता शापेन । रोषसमग्रास्यस्य स्यन्दनचकं भुवा समग्रास्यस्य ॥ ६३ ॥

अथानन्तरम्। तेनेति शेषः। तेन कर्णेन मुदिताशा मुदितं प्रमोदः तस्याशा दिक् न आपे न लब्धा । अभिमतार्जुनवधाकरणात् प्रमोदो न प्राप्तः। अथ द्विजातिमुख्यस्य दुर्वाससः वलवता शापेन च अस्य कर्णस्य स्यन्दनचक्रं रथचक्रं भुवा भूम्या समप्राप्ति संप्रस्तम्। अस्य कीदशस्य। रोषसमप्रास्यस्य रोषेण समग्रं संभृतमास्यं मुखं यस्य स तादशस्य।

कुद्धतयोग्रस्तेन व्यंग्रे शत्रौ धनंजयो ग्रस्तेन । इषुणा कर्णान्तरतः प्रकृष्य तरसा पपात कर्णान्तरतः ॥ ६४ ॥

१. 'इषुमाकर्णान्तरतः प्रकृष्य तरसा सुमोच' मूल०.

छिन्ना कृता सा पतिता च । सहोक्ति: ॥

तेन इष्रुणा नागवाणेन प्रस्तेन व्यप्ने व्याकुले शत्रों कर्ण सित कुद्धतया अतिकुद्ध-तया उम्रः धनंजयः अर्जुनोऽभूत् । ततश्च प्रकृष्य कर्णान्तरतः कर्णान्ते कर्णसमीपे रतः प्रकृतत्वात् इषुः अर्जुनस्य पपात । कीदशः । कर्णान्तरतः कर्णान्ते कर्णस्य आ-धिरतेः अन्तो नाशस्तत्र रतः ॥

तस्य च मूर्घी रयतः कृत्तः कर्णस्य कुरुचमूर्घारयतः ।
विशिखेनाशा तेन च्छिन्ना पतिता च कुरुजनाशा तेन ॥ ६९ ॥
कुरुचमूः कौरवच्मूः धारयतः रक्षतः तस्य च कर्णस्य मूर्घा शिरः रयतो वेगेन तेन
विशिखेन कृत्तक्षेदितः । तेन विशिखेन वाणेन कुरुजनाशा कौरवजनस्य आशा च

अथ स्तात्मजनाशे दुःखी दुर्योधनो गतात्मजनाशे । न मनः परमरणाय व्यधत्त निरतोऽभवच परमरणाय ॥ ६६ ॥

अथानन्तरं गतात्मजनाशे गता आत्मजनस्य खकीयजनस्य आशा यस्मिस्ताहशे सूतात्मजनाशे सूतात्मजस्य आधिरथेः कर्णस्य नाशस्तस्मिन् सित दुःखी दुःखवान् दुर्योधनः परमरणाय परेषामन्येषां लोकानां मरणं तस्मै मनः न व्यधत्त । परेषां मरणं वृथेति मनिस चके इत्यर्थः । तथा परमरणाय परम उत्कृष्टश्चासौ रणः खयं स्वेनैव कृतत्वात् परमरणस्तस्मै निरतोऽभूत् । तत्रैव मनश्वके इत्यर्थः ॥

स नरवरोऽहिन शान्ते शिबिरगतः शयनमारुरोह निशान्ते । पददावार्तायनये बलाधिपत्यं च विहितवार्तीय नये ॥ ६७॥

स नरवरो राजा दुर्योधनः अहिन दिने शान्ते सित प्रदोषे शिविरगतः शिविरं सैन्यविनिवेशस्थानं गतः सन् शयनमारुरोह । निशान्ते प्रातश्च आर्तायनये शस्यनु-पाय बलाधिपत्यं सेनाधिपत्यं च प्रददौ । कीहशाय । नये नीतिशास्त्रे विहितवार्ताय विहितं कृतं वार्ते कृषिपाग्रुपास्यादिवार्ताप्रहणं येन स ताहशाय ॥

> बलमियात्रस्यन्तं धर्मसुतः शल्यमतुलया त्रस्यन्तम् । शक्तया धीमानवधीनिरूप्य पृथिवीमृतां युधीमानवधीन् ॥ ६८॥

बलमियात्रस्यन्तं वलं सैन्यमिम सैन्यमुहृक्ष्य यातारो गन्तारः असयः खङ्गा येषां ते यात्रसयः तेषामन्तः नाशरूपस्तं तथा त्रस्यन्तं धर्मसुतात् । एवंविधं शल्यं शल्य- नृपमतुल्या अप्रतिमया शक्त्या आयुधिवशेषेण धर्मसुतो युधिष्ठिरः अवधीत् । किं कृत्वा । इमान् शल्यादीन् पृथ्वीभृतां राज्ञामवधीनवशेषान् निरूप्य निश्चित्य ॥

शकुनि देवनम्लं नृपोऽपि यत्कृतिभिराददे वनम्लम् । तं नानाक्षमतेषु स्थिरमथ माद्रीसुतस्य नाक्षमतेषुः ॥ ६९ ॥ नृपोऽपि राजा युधिष्ठिरोऽपि यत्कृतिभिः। स्त्रियां भावे क्तिः। यस्य शकुनेः कृतिभिः कर्मभिः वृत्तमुख्यैः वनमूलं वनस्य काननस्य मूलं वनवासमाददे जन्नाह । तं देवनमूलं वृत्कीडामूलम् अक्षमतेषु अक्षाणां पाशकानां मतेषु स्थिरं माद्रीसुतस्य सहदेवस्य इषुः शरः न अक्षमत न सेहे । सहदेवेन शकुनिः हत इत्यर्थः ॥

किं क्रियते लापानां बहुलतया तद्बलं बतेलापानाम् । वासविह्य्यप्रासिमस्तमभूदहितविम्रह्य्यम्रासि ॥ ७० ॥

लापानामालापानां बहुलतया बाहुल्येन किं कियते । किं बहु कथ्यते इत्यर्थः । वत खेदे अद्भुते वा । इलापानाम् इलां भूमि पान्ति रक्षन्तीति इलापाः राजानस्तेषां बलं वासविह्व्यप्रासिप्रस्तं वासविः इन्द्रसूतुः अर्जुनः स एव ह्व्यप्रासी ह्व्याशी अग्निस्तेन प्रस्तमभूत् । कीदशं तद्वलम् । अहितविप्रह्व्यप्रासि अहितानां शत्रूणां ये विप्रद्याः श-रीराणि तेषु व्यप्राः व्यापृता असयः खड्डा यस्मिस्तत् । अवशेषाः केचिद्राजानः अर्जु-नेन हता इत्यर्थः ॥

विधृतरसं धामवता कुरुवृन्दं महत्सु चैषु संधामवता । वायुसुतेनाघानि सारता तिन्निर्मितानि तेनाघानि ॥ ७१ ॥

धामवता तेजीवता महत्सु महान्तः कर्णादयस्तेषु मध्ये संधां प्रतिज्ञां प्राग्विहितां धार्तराष्ट्रान् शतं क्षयं नेष्यामीत्येवंविधामवता रक्षता तिन्निर्मितानि तैर्धार्तराष्ट्रेः दुःशा-सनप्रभृतिभिनिर्मितानि अधानि सभायां स्वकलत्रनग्नीकरणकेशाकर्षणाद्यपराधरूपाणि स्मरता वायुस्रतेन भीमेन कुरुवृन्दं धार्तराष्ट्रसमूहः अधानि हतः । सर्वे धार्तराष्ट्रा दुःशासनाद्या भीमेन हता इत्यर्थः ॥

सुनिराकृतवर्माणः शरैः कृपद्रोणसुतकृतवर्माणः।

समरमुदस्य भिया ते पलायितास्तत्र रिपुसदस्यभियाते ॥ ७२ ॥ तत्र रिपुसदिस तस्यां शत्रुसभायामभियाते पलायितायां सत्यां शरैर्वाणः सुनिराक्ट-तवर्माणः सुष्ठु निराकृतानि छिन्नानि वर्माणि कञ्चका येषां ते ताहशाः अवशिष्टास्रयस्ते कृपद्रोणसुतकृतवर्माणः कृपाचार्याश्वत्थामकृतवर्माणः समरं संप्राममुदस्य स्वक्त्वा भिया भयेन पलायिताः ॥

प्रेक्ष्य चमूनाशं स प्रजगाहे हृद्मगाधमूनाशंसः।

तं च समस्तं भयतः स्वविद्यया कुरुपितः समस्तम्भयतः ॥ ७३ ॥ जनाशंसः जना हीना आशंसा जयाशा यस्य स तादक् स कुरुपितः दुर्योधनः अ-गाधमतलस्पर्शे हृदं द्वैपायनहृदं नाम प्रजगाहे भयतः भयेन समस्तं सकलं तं च द्वै-पायनहृदं स्वविद्यया मायया समस्तमेव स्वशरीरं जलरूपमेव कृत्वा। तत्रोवासेत्यर्थः ।

१. 'तेजखता' 'तेजिखना' इति वा भवेत्. २. 'पुत्र' मूल०.

तथा च शल्यपर्वणि—'ततः प्राप्तो महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । द्वैपायनहृदं ख्यातं यत्र दुर्योधनो भवेत् ॥ शीतामलजलं हृद्यं द्वितीयमिव भास्करम् । माययास्तभ्य सिल्लं यत्राभूते सुतस्ततः ॥ अल्यद्धतेन विधिना दैवयोगेन भारत । सिल्लं स्तर्यं देशः कस्यचित्प्रभो ॥ मनुष्यस्य मनुष्येन्द्रो गदाहस्तो जनाधिपः॥' इति ॥

रणभुवि शवरचितायां वनभुवि च ततो विचित्य शवरचितायाम् । गत्वा मानी तोयं पार्थैर्वचनेन रोषमानीतोऽयम् ॥ ७४ ॥

ततोऽनन्तरं शवरिचतायां शवै रणहतदेहै रिचतायां व्याप्तायां रणभुवि तं दुर्योधनं विचित्य अन्वेष्य, तथा शवरिचतायां शवरैः वनचण्डालैः चिता व्याप्ता तादश्यां वनभुवि वनभूमी च तं विचित्य तत्र तमलब्ध्वा भीमेन दत्तपारितोषकैः छुब्धकेर्दुर्योधनः सिलेले मायया निजात्मानं संस्तम्भ्य शेते इति संदर्शितः । पुनः तोयं द्वैपायनहृदतोयसमीपं गत्वा पार्थैः युधिष्ठिरादिभिः मानी बहुमानवान् अयं दुर्योधनः वचनेन कदुवचनेन रोषमानीतः । येन स गर्जितवानित्यर्थः ॥

सोऽपि महानिहीदादुत्थाय तलात्समानहानिहीदात्। संरम्भी मरणाय व्यथत्त चेतस्तथैव भीमरणाय ॥ ७९ ॥

समानहानिः कटुवचनश्रवणेन सह मानहान्या वर्तते यः स तादशः सोऽपि दुर्यो-धनः महानिर्ह्रादात् महानिर्घोषात् ह्रदात् द्वैपायनह्रदसंविधनः तलात् उत्थाय संरम्भी अतिकुद्धः सन् मरणाय चेतो व्यथत्त । तथा तेन प्रकारेण भीमरणाय भीमेन सह गदायुद्धरणाय चेतो व्यथत्त ॥

अथ रिपुभङ्गदया तौ संग्रामं कर्तुमितिशुमं गदया तौ ।
गुरुमत्सरसंपत्ती भीमो दुर्योधनश्च सरसं पत्ती ॥ ७६ ॥
दधतौ मानसमाजौ जन्मन आरभ्य मोदमानसमाजौ ।
अधिकतमाशान्तरणौ जघटाते भजित पश्चिमाशां तरणौ ॥ ७७॥
(युग्मम्)

अथानन्तरं गुरुमत्सरसंपत्ती गुरुः महान् यो मत्सरः परोत्कर्षासहनं तस्य संपत्तिः वाहुल्यं ययोस्तो, तथा पत्ती पदातिकावेव रिपुभङ्गदया शत्रुनाशप्रदया गदया आयुधिविशेषण सरसं रसेन सह अतिशुभं परमं संप्रामं कर्तुं जन्मन आरभ्य आजन्म आजो गदायुद्धे मानसं मनः दधती, तथा मोदमानसमाजो मोदमानः हृष्यमाणः समाजः वीरसमाजो याभ्यां तौ, तथा अधिकतमाशान्तरणो अधिकतममत्यधिकमशान्तः प्रदीप्तः रणो ययोस्तौ, पश्चिमाशां वारुणीं दिशं भजति तरणौ, सूर्ये सायंसमये गगनान्तलन् म्विन सूर्ये भीमो दुर्योधनश्चेत्युभौ तौ जघटाते गदायुद्धायामिळितौ ॥

सुचिरममित्रावरणौ रोषेण बलेन च तुलितमित्रावरणौ । सुमहति जन्ये तान्तौ परस्परं ताङ्नैरजन्येतां तौ ॥ ७८ ॥

सुचिरं वहुकालं बलेन हेतुना अमित्रावरणो अमित्रान् रात्रृन् आवृणुतः आच्छा-दयतः यद्वा अमित्रान् अवित मारयित वा अमित्रावः रणः युद्धं ययोस्तो । 'अव रक्षणे मारणे' च । तथा बलेन च तुलितिमित्रावरणो बलेन हेतुना तुलितः मित्रः सूर्यः आवृ-णोति आवरणः अग्निः अवरणः अविद्यमानं वरणमाच्छादनं यस्य सः अवरणो वायुर्वा याभ्यां तो ताहशो भीमदुर्योधनो सुमहति जन्ये युद्धे परस्परं ताडनैस्तो तान्तो खिन्नो अजन्येतां जातो । तान्ताविति 'तमु ग्लानो' धातुः ॥

> तत्र तु वायुतनयतः क्रियमाणे संयुगे युवा युतनयतः । समजनि योग्यावलतः सुयोधनः समधिकयोग्यावलतः ॥ ७९॥

तुः पक्षान्तरे । तत्र संयुगे युद्धे कियमाणे सित युतनयतः युतः सिहतः नयो यस्य स तादशात् वायुतनयतो भीमात् समधिकयोग्यावलतः आवलति भ्रमित आवलः तस्य भावस्तत्ता समधिकयोग्या आवलता यस्य स तादक् सुयोधनो दुर्योधनः समजिन । तत्र हेतुः—योग्यावलत इति योग्याया गदायुद्धाभ्यासस्य वलं तस्मात् । कीदशः । युवा तरुणः ॥

तदनु सरोजनयनतः प्राप्याज्ञां पाण्डवो रुरोज नयनतः । कपटपदव्या जनतः सकटि युगपदव्याजनतः ॥ ८०॥

सरोजनयनतः पुण्डरीकाक्षात् श्रीकृष्णात् नयनतः नेत्रात् आज्ञां संज्ञारूपां प्राप्य पाण्डवो भीमः । यद्वा नयनतः नयेन नीत्या नतः जनतः जनसकाञ्चात् कपटपद्व्या छलमार्गेण प्रतिद्वन्द्विनः अधमाङ्गहननेन सकटि कटिस्थानेन युगपत् तुल्यकालमव्याजेन नतो नम्नः सन्।लज्ञाभरादित्यर्थः।अत एव हरोज भम्न इवाभूत्। 'रुजो भङ्गे' धातुः। तथा च गदापर्वणि श्रीकृष्णवाक्यम्—'उपदेशोऽनयोक्तुल्यो भीमस्तु बलवत्तरः । कृतयत्नतरस्त्वेष धार्तराष्ट्रो वृकोदरात्॥भीमसेनस्तु धर्मेण युध्यमानो न जेष्यति । अधर्मेण तु युध्यन्वै हन्यादेष स्रयोधनम् ॥ मायया निर्जिता देवेरस्ररा इति नः श्रुतम् । विरोचनश्च चकेण निर्जितो मायया सखे ॥ मायया चाक्षिपत्तेजो वृत्रस्य बल-सूदनः । ऊक् भेत्स्यामि ते संख्ये गद्येति स्रयोधनम् ॥ सोऽयं प्रतिज्ञां तां चापि पार-यित्वारिकर्षणः । मायाविनं च राजानं माययैव निकृनततु ॥' इति ॥

पोज्झ्य वपूरुचमूरुद्वितये संचूिणतोऽरिपूरुचमूरुत्।

मारुतभूयोधनतः परमापन्नः पपात भूयोधनतः ॥ ८१ ॥ करुद्वितये संचूर्णितो भीमेन अरिपूरुचमूरुत् अरीणां शत्रूणां पुरवः बहुला य चम्बः

 <sup>&#</sup>x27;जवतः स कटियुगं तस्य युगपदव्याजवतः' मूल०.

सेनास्ता रणिद्ध इति तादक् सन् मारुतभूयोधनतः मारुतात् भूर्जन्म यस्य स मारुत-भूर्भीमस्तस्य योधनं युद्धं तस्माद्धेतोः परमापन्नः परममापनः आपत्प्राप्तः अशरणः वपू-रुचं वपुषः कलेवरस्य रुचं कान्ति प्रोज्ङ्य त्यक्त्वा भूयोधनतः भुवि योधा वीरास्तर्नेतः प्रणतो राजा दुर्योधनः पपात ॥

> मुदिततरा जनितान्ते शत्रुवले निपतिते च राजनि तान्ते । प्रापुः शिविरं तारस्वनिताः पार्था निशि विरन्तारः ॥ ८२ ॥

जनितान्ते जनितोऽन्तो यस्य तत्तादशे शत्रुवले रिपुसैन्ये सित, तथा राजनि दुर्यो-धने च तान्ते खिने सित निपतिते च सित मुदिततराः अतीव हृष्टाः पार्थाः सुधिष्ठि-राद्याः विरन्तारः विश्रामयुक्ताः तारखनिताः गम्भीरसिंहनादाः निशि रात्रौ शिविरं सेनानिवेशस्थानं प्रापुः ॥

सममुत्कटकेतनया खसेनया पीण्डवस्य कटके तनयाः। द्रोणभुवाहन्यन्तप्राप्ते सुप्ताः क्षणादिवाहन्यन्त ॥ ८३॥

उत्कटकेतनया उद्घटध्वजया खसेनया पाण्डवसेनया समं सहैव पाण्डवस्य युधिष्ठि-रस्य कटके सैन्ये सुप्तास्तनया द्रौपदेया अहिन दिने अन्तप्राप्ते सित क्षणादिव अहि-न्यन्त हताः । एतदाख्यानं सौप्तिके पर्वणि तत एवोह्यम् ॥

अथ कटके तनयानां वीक्ष्य तार्ति विहितयमकेतनयानाम् । अजनि सतापापासा कृष्णानशनेन काङ्कितापापा सा ॥ ८४॥

अथानन्तरं सौप्तिके विहितयमकेतनयानां विहितं यमकेतनेऽन्तकगृहे यानं यया सा तादशीं तनयानां सुतानां तितं वीक्ष्य अपासा शसयोरैक्यात् अपाशा निराशा सा द्रौपदी अनशनेन प्रायोपवेशनेन सतापा अजिन । कीदशी । काङ्कितापापा काङ्कितम-पापं ध्रमों यस्याः सा ॥

> तस्या धीरोधरतः क्रोधेन वृकोदरोऽतिधीरो धरतः। द्रौणिमशङ्कालाभः समाद्रवत्तत्कैर्कशं कालाभः॥ ८९॥

तस्या द्रौपद्या धीरोधे प्रायोपवेशनबुद्धिरोधे रतः भीमः धरतः पर्वतादिप अतिधीरः कोधेन द्रौणिमश्वत्थामानं समाद्रवत् । कीदृशः । कालाभः अन्तकोपमः । पुनः कीदृशः । अशङ्कालाभः विशङ्कः ॥

कृतिरपुमानवनाशं पाण्डविनधनाय दीप्यमानवनाशम् । जीवितलोभी मत्या विससर्जेषीकमाकुलो भीमत्या ॥ ८६ ॥

१. 'पार्था रणात्रिशि विरन्तारः' मूल०. २. 'पार्षतस्य' मूल०. ३. 'कर्कशं भृशं कालाभः' मूल०.

## काव्यमाला।

जीवितलोभी जीवितार्थी सः अश्वत्थामा कृतिरिपुमानवनाशम्, तथा दीप्यमानवनाशं दीप्यमानानि वनानि आशाश्व येन तत् तादशमेषीकमस्त्रं भीमत्या भयसितया मत्या बुद्धा आकुलः सन् विससर्ज अक्षिपत् । तथा च सौप्तिके पर्वणि—'इत्युक्त्वा राजशार्दूलं द्रोणपुत्रः प्रतापवान् । सर्वलोकप्रमोहार्थं तदस्त्रं प्रमुमोच ह ॥ ततस्तस्था-मिषीकायां पावकः समजायत । प्रधक्ष्यन्निव लोकांस्तान्कल्पान्तकयमोपमः॥' इति ॥

कृतवधरागमनेन प्रयुक्तमैषीकमन्तरागमनेन ।

सज्जनमानसहंसस्तदस्रमरुणत्पुरः पुमानसहं सः ॥ ८७ ॥

कृतः वधस्यार्जुनवधस्य रागोऽभिलाषो येन तत्तादशमनेन अश्वत्थान्ना प्रयुक्तमैषीक-मश्चं स सजनमानसहंसः सजनानां मानसमेव मानसं सरः तत्र हंसः पुमान् श्रीकृष्णः अन्तरा मध्ये गमनेन । मध्यगो भूत्वेत्यर्थः । तदैषीकमस्त्रम् अरुणत् ररोध। शान्तिमन-यदित्यर्थः । कदा । पुरः । कीदशं तदस्त्रम् । असहं दुःसहम् ॥

उद्धतरोदस्रस्यत्रिदशं तेजस्ततोऽकरोदस्रस्य ।

नातिचिरायास्तोकं शोषितमुदरस्थमुत्तरायास्तोकम् ॥ ८८ ॥

ततोऽनन्तरमुद्धते उचैईते रोद्सी द्यावापृथिव्यो येन तत्, तथा त्रस्यत्रिदशं त्रस्यन्तः त्रिदशा देवा यसात्ततादशमस्त्रस्य ऐषीकस्य तेजः, नातिचिराय शीव्रमेव अवन्ध्यप्रभावत्वात्स्वकार्यमविधायाविरामात् उत्तराया अर्जुनसुताभिमन्युस्त्रियः उद्रस्थमस्तोकं महान्तं महातेजोवन्तं तोकं गर्भे शोषितमकरोत् दग्धमकरोत् ॥

स च मणिमच्छिशिरोगं द्रौणिः प्रभया कृतांशुमच्छिशिरोगम् । पश्यत्रैषीकान्तं प्रददौ भीमाय जीवनैषी कान्तम् ॥ ८९ ॥

स च द्रौणिरश्वत्थामेषीकान्तमेषीकस्यास्त्रस्यान्तं प्रागुद्दिष्टक्रमेणान्तं नाशं पर्यम् जीवनेषी जीवितेषी भीमेन प्रतिज्ञाततद्वधात् अच्छिशिरोगं निर्मलोत्तमाङ्गगतम्, तथा प्रभया दीह्या कृतांश्चमच्छिरोगं कृतः अंशुमतः सूर्यस्य शिशनः चन्द्रमसश्च रोगः स्वकान्तिजितत्वाद्येन स तादशं महाप्रभावं मणिं भीमाय भीमसेनाय खशिरःप्रतिनि-धितया प्रददौ ॥

मुख्यं विप्राणान्तं द्रौणिं भीमो मुमोच विप्राणां तम् । स च गुरुभूवरमण्या हरणादभिनन्दितो बभूव रमण्या ॥ ९०॥

विप्राणान्तं विगतः प्राणानामन्तो यस्य सतादशम्। जीवित(वन्त)मेवेत्यर्थः। तं वि-प्राणामप्र्यजन्मनां मुख्यं द्रौणिमश्वत्थामानं भीमो मुमोच। स च भीमः गुरुभूवरमण्याः गुरोद्रोंणाचार्याद्भृरूत्पत्तिर्यस्य स गुरुभूः अश्वत्थामा तस्य या वरमणी महाप्रभावो मणिः। मणीशब्दः स्त्रीलिङ्गोऽप्यस्ति। तस्या हरणात् रमण्या द्रौपद्या अभिनन्दितः बहुस्तुतो वभूव। एतदाख्यानं च सौिसके पर्वणि तत एवोद्यम्॥ सफलाशंसं जयतः पार्थे चाकर्ण्य परवशं संजयतः।

सुविषादी प्रास्थित तां घृतराष्ट्रो रणभुवं सुदीप्रास्थितताम् ॥९१॥ जयतस्तादिश महायुद्धे जयात् हेतोः सफलाशंसं सफला आशंसा इच्छा शत्रुहर-णेच्छा यस्य स तादशं पार्थ युधिष्ठिरं परवशं भीमादिवार्तांत्रहणपरवशं संजयतः संजयतः अन्तर्यात् आकर्ण्य श्रुत्वा सुविषादी निजतनयादिककुरुवरवधेन महादुःखी तां रणभुवं सं-प्रामभूमि धृतराष्ट्रो राजा प्रास्थित प्रस्थानामिमुखो वथूव । कीदशीं रणभुवम् । सुदीप्रा-स्थिततां सुदीप्राणि यान्यस्थीनि रणहतवीरशरीरास्थीनि तैस्ततां भृताम् ॥

> स विधुतहस्तान्ताभिः स्रीभिः सार्धे कुरूद्वहस्तान्ताभिः। हतचेताः स्वापत्यश्रेणीषु रुरोद निपतितास्वापत्य ॥ ९२॥

स कुरूद्वहो घृतराष्ट्रः विधुतह्स्तान्ताभिः विषादेन विधुताः कम्पिता ह्स्तान्ताः पा-णिप्रान्ता याभिस्ताः ताहशीभिस्तान्ताभिः खिन्नाभिः स्त्रीभिः गान्धारीप्रभृतिभिः सार्धे हतचेता विषादेन अतिमूर्छितचेताः निपतितासु रणभूमौ पतितासु स्वापत्यश्रेणीषु स्व-तनयपङ्किषु शतसंख्यात्वात्तेषामापत्य तत्सविधं गत्वा हरोद अरुदत् ॥

> अथ कुन्तीतनयेन स्मृत्वा कर्तव्यमव्यतीतनयेन । तच्छमने त्रस्तेन पैचोदितः पुण्डरीकनेत्रस्तेन ॥ ९३ ॥

अथानन्तरमव्यतीतनयेन अव्यतीतः अनुष्ठिह्नितः नयो नीतिर्येन स ताहरोन तेन कुन्तीतनयेन युधिष्ठिरेण कर्तव्यं तदुपसान्त्वनादिकार्यं स्मृत्वा त्रस्तेन तच्छापत्रस्तेन तच्छमने तहुःखरामने पुण्डरीकनेत्रः श्रीकृष्णः प्रचोदितः । भवद्भिः सपदि धृतराष्ट्र-नृपोपसान्त्वनं विधेयमित्युक्त्वा युधिष्ठिरः श्रीकृष्णं प्राचोदयदिखर्थः । एतदाख्यानं विशोकपर्वणि तत एवोह्मम् ॥

पार्थाः सन्नमनेन प्रसादितं केशवेन सन्नमनेन । तं नरदेवं दन्तचुतिखचितमुखेन्दवः पदेऽवन्दन्त ॥ ९४ ॥

पार्था युधिष्टिराद्याः सत्रमतिदुःखितं सत्रमनेन सत् शोभनं पापहारि नमनं प्रणित-र्थस्य स ताहशेन अनेन केशवेन श्रीकृष्णेन प्रसादितसुपसान्त्वितं तं नरदेवं राजानं धृतराष्ट्रं पदे चरणे । जातावेकवचनम् । पदयोः अवन्दन्त प्रणेषुः । कीहशाः पार्थाः । दन्तशृतिखचितसुखेन्दवः सुखचन्द्राः येषां ते ताहशाः ॥

> कपटापादनमस्यन्नालिङ्गच युधिष्ठिरं सपादनमस्यम् । संमदीयादान्तं राजा मारुतिमियेष दायादान्तम् ॥ ९५ ॥

स घृतराष्ट्रः कपटापादनं कपटस्य मायाया आपादनं विधानमस्यन् क्षिपन् पादनमस्यं पादयोर्नमस्यं प्रणतं युधिष्ठिरमालिङ्गय अदान्तं शान्तस्वरूपम् । विनीतमिस्यर्थः । तथा

१. 'प्राचोद्यंत' इति मूल०.

दायादान्तं दायादानां खपुत्राणामन्तं विनाशम् । 'दायादौ सुतवान्धवौ' इत्यमरः । तादशं मारुतिं भीमं संमदीय खभुजाभ्यां निष्पीड्य मर्दयितुं भस्मीकर्तुमियेष । एतदाख्यानं भारते स्त्रीपर्वणि—'धर्मराजं परिष्वज्य सान्त्वयित्वा च भारत । दुष्टात्मा भीममन्वै- च्छिद्धिक्षिरिव पावकः ॥' इति ॥

अथ रुषिततमायायःस्थापितमद्दान्नृपाय ततमायाय । भीमं नरकारिरजः स चामुना श्चिष्यता पुनरकारि रजः ॥ ९६॥

अथानन्तरमजः न जातः अजः अनादिः नरकारिः भौमासुरहन्ता श्रीकृष्णः तत-मायाय तता वितता माया छलं येन स तादशाय रुषिततमाय निजसुतसंहारेण अतिकुद्धाय नृपाय धृतराष्ट्राय अयोमयं स्थापितं भीमं भीमसेनमचक्षुषः धृतराष्ट्रस्य वश्वनाय अग्रे अद्दात् । यमयोमयं भीमं धृतराष्ट्र आलिलिङ्गेत्यर्थः । स चेति अमुना तमयोमयं भीमं श्लिष्यता आलिङ्गयता स च अयोमयो भीमः रजः धूलिरूपः पुनः अकारि । तथा च स्त्रीपर्वणि—'तस्य संकल्पमाज्ञाय भीमं प्रत्यशुभं हरिः । भीममा-क्षिप्य पाणिभ्यां प्रदर्गे भीममायसम् ॥ प्रागेव तु महावुद्धिर्वुद्धा तस्येङ्गितं हरिः । सं-विधानं महाप्राज्ञस्तस्य चके जनार्दनः ॥ तं प्रपृद्धैव पाणिभ्यां भीमसेनमयोमयम् । वभञ्ज वलवद्राजा मन्यमानो वृकोदरम् ॥ नागायुतवलप्राणः स राजा भीममायसम् । भक्त्या विमथितोरस्कः सुस्राव रुधिरं मुखात् ॥ ततः पपात मेदिन्यां तथैव रुधिरोक्षितः । सपुष्पिताप्रशिखरः पारिजात इव द्वमः ॥ पर्यगृह्णंश्र तं विद्वानसूतो गावलानिस्तदा । शनैरित्यववीचैनं शमयन्सान्त्वयिव ॥ स तु भीमं समुत्यज्य गतमन्युर्महायशाः। हा हा भीमेति चुकोश भूयः शोकसमन्वितः ॥ तं विदित्वा गतकोधं भीमसेनवधार्दि-तम । वासदेवो वरः पंसामिदं वचनमत्रवीत् ॥ मा शुचो धृतराष्ट्र त्वं नैष भीमस्त्वया हुतः । आयसी प्रतिमा ह्येषा त्वया राजिन्नपातिता ॥ तं क्रोधवशमापन्नं विदित्वा भर-तर्षम । मयापकृष्टः कौन्तेयो मृत्युदंष्टान्तरं गतः ॥ नहि ते राजशार्द्ल वलतुल्योऽस्ति कश्चन ॥' इत्यादि ॥

> दुःखायासहतेन क्षितिभत्री तदनु हतिधया सह तेन । गङ्गावप्रे तेभ्यः प्रददुस्ते सिललमाहवप्रेतेभ्यः ॥ ९७ ॥

तदनु तदनन्तरं दुःखायासहतेन महादुःखेन य आयासः खेदस्तेन हतेन, तथा हत-धिया अतिमोहितमनस्केन तेन क्षितिभर्त्रा राज्ञा धृतराष्ट्रेण सह आहवप्रेतेभ्यः संप्रा-महतेभ्यस्तेभ्यः कुरुपाण्डवेभ्यः ते युधिष्ठिराद्या गङ्गावप्रे गङ्गातीरे सलिलमौर्ध्वदैहिक-कर्मीपयुक्तसलिलाञ्जलिप्रदानं प्रददुः वितेषः ॥

तत्र च तापनिममाविद्धेव जवात्पृथा जगाद तापनिममा ।
स्मृतकर्तव्या जातं वैकर्तनिमात्मनो गतव्याजा तम् ॥ ९८ ॥
तत्र च देशे तापनिममा तापे मनस्तापे निममा बृडिता जवाद्वेगेन अमी जातवेदिस इद्वेच दीमेव स्मृतकर्तव्या स्मृतं कर्तव्यं खकीयं वाल्यावस्थाकरणीयं यया तादशी

गतव्याजा निर्व्याजा पृथा कुन्ती आत्मनः तत्सकाशात् जातं वैकर्तनिं कर्ण तापिं तपनस्य सूर्यस्यापत्यं तापिनस्तं तापिनं जगाद । युधिष्ठिरादिभिः रहः कर्णपराकमं स्मरिद्धः तद्रहस्यं तेभ्यो जगाद कुन्तीत्यर्थः । तथा च स्त्रीपर्विण—'ततः स पुरुषव्याद्रः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । उवाच मातरं वीरो निःश्वसित्रव पत्रगः ॥ यः शरोर्मिध्वजावन्तो महाभुजपरिक्रमः । तुल्यशब्दप्रणुदितो महाहूदमहारथः ॥ यस्येषुमात्रमासाद्य नान्यस्तिष्ठेद्धनंजयात् । कथं पुत्रो भवत्यां स देवगर्भः पुराभवत् ॥' इति । 'ततः कुन्ती महाराज सहसा शोककिषता । रदती मन्दया वाचा पुत्रान्वचनमत्रवीत् ॥ यः स वीरो महेष्वासो रथयूथपयूथपः । अर्जुनेन हतः संख्ये वीरलक्षणलक्षितः ॥ यं सूत्तपुत्रं मन्यध्यं राधेयमिति पाण्डवाः । यो व्यराजचमूमध्ये दिवाकर इव प्रभुः ॥ स हि वः पूर्वजो भ्राता भास्करान्मय्यजायत । कुण्डली कवची शूरो दिवाकरसमन्प्रभः ॥' इति ॥

स च राजा तापनये कृतपरितापो वधेऽस्य जातापनये ।
स्वगुणैर्भास्वरिताय प्रददौ सिललं निरस्तभाः स्वरिताय ॥ ९९ ॥
स च राजा युधिष्ठिरः जातः अपनयः तत्सहोदरभ्रातुः कर्णस्य वधेन यस्मिन्स ताहशे अस्य कर्णस्य वधे कृतपरितापः विहितसंतापः सन् खगुणैः खकीयगुणैः भास्वरिताय शोभिताय खः खर्गमिताय गताय तापनये तपनस्य सूर्यस्यापस्यं तापनिः कर्णः
तस्मै सिललं पारलौकिकं सिललाञ्जलं प्रददौ विततार ॥

कृतिपतृजनकार्येण त्यक्तशुचा धर्मजेन जनकार्येण । प्रापे पूर्वीद्यानां नादैः पूर्णी पुरेव पूर्वीद्यानाम् ॥ १०० ॥

कृतं पितृजनस्य आह्वप्रेतिपितृजनस्य कार्यमौध्वेदैहिकं येन स तादशेन, तथा सक्त-श्रुचा अत एवोज्झितशोकेन जनकार्येण जनकवजनकराजिषवत् आर्येण प्रशस्येन तेन धर्मजेन वाद्यानां शङ्कदुन्दुभिमृदङ्गादीनां नादैः पुरा इव प्रागिव पूर्णा पूर्वाद्यानां पूर्वे च आद्याश्च पूर्वपुरुषाः तेषां पूर्वगरी प्रापे प्राप्ता । 'पूः स्त्री पुरीनगर्यो वा' इत्यमरः ॥

स निहतचार्वाकारी राजा राज्यं समेत्य चार्वाकारी। विधिवदपादपरागः पृथ्वीं नृपमौलिपतितपादपरागः॥ १०१॥

निहतचार्वाकारिः निहताश्चार्वाका नास्तिका अरयो येन स तादशः, तथा चार्वा-कारी चारुः रम्यः य आकारस्तद्वान्, तथा अपरागः अपगतः रागः विषयेष्वासक्ति-र्यस्य स तादक्, तथा नृपमौलिपतितः पादपरागः चरणरेणुर्यस्य स तादशः स नृपो युधिष्ठिरः राज्यं समेत्य प्राप्य विधिवत् सम्यक् पृथ्वीं महीमपात् आरक्षत्। 'पा रक्षणे' धातुः॥

साम्रो लिपता महतः सकलं ज्ञानं कुरोः कुलिपतामहतः। स कनीयो गोविन्दचोतितकृत्यः कृतानुयोगोऽविन्दत् ॥ १०२॥ महतः साम्रः सान्त्वस्य सकलजनेषु प्रयोज्यस्य लिपता वक्ता, यद्वा महतः महनीयस्य साम्रः सामवेदस्य लिपता अधीता, तथा गोविन्द्चोतितकृत्यः गोविन्देन श्रीकृष्णेन चोतितं प्रकाशितं कृत्यं यस्य स तादशः, तथा कनीयः अत्यल्पं कृत्वा कृतानुयोगः कृतप्रश्नः सन् श्रीकृष्णसंद्शितकृत्यः स युधिष्ठिरः कुरोः कुलिपतामहः कुरुकुलिपतामहात् श्रानं सकलं राजनीतिचतुर्वर्गावाप्तिपूर्वकमोक्षमागोपदेश-रूपमिवन्दत् लेमे । एतच शान्तिपर्वणि रणभूमौ शब्योपविष्टश्रीभीष्मिपतामहाद्धिगतं युधिष्ठिरनृपेणेत्यूह्मम् ॥

पदमत्र च मुक्ततनावसुभिर्वसुभिः सममुपेयुषि शान्तनवे ।
धृतराष्ट्रमुखेर्गुरुभिः सह तां स हतांहसमन्वशिषद्वसुधाम् ॥१०३॥
असुभिः प्राणैः मुक्ततनौ खक्तशरीरे, तथा वसुभिः अष्टभिर्वसुनामभिर्देवैः समं पदं खां
कळां वसुनामधेयदेवरूपामुपेयुषि अत्र शान्तनवे अस्मिन् श्रीभीष्मिषतामहे धृतराष्ट्रमुखैगुरुभिः धृतराष्ट्रप्रभृतिभिः कुलगुरुभिः सह तां वसुधां भूमिमन्वशिषत् शशास । कीदशीम् ॥
हतांहसम् हतानि दूरीकृतानि अंहांसि अदण्ड्यदण्डादीनि पापानि यस्यां सा तादशीम् ॥

वसुधान्यवतीं वशयन्वसुधां परमं हयमेधमनल्परसम् । सहितो यजनाभिमुखेः सहितो महितं विततान निकामहितम् ॥१०४॥ वसुधान्यवतीं वसूनि धनानि धान्यानि च तद्वतीं वसुधां चतुरन्तभूमिं वशयन् दिग्विजयेन वशीकुर्वन् यजनाभिमुखेः यजनदानादिमुख्येः कर्मभिः सहितो युक्तः निकामहितमतिहितं महितं पूजितं परममुत्कृष्टं हयमेधमश्वमेधं यज्ञमुख्यं विततान अकरोत्। कथम्। अनल्परसम् अनल्पः महान् रसस्तत्परीभावनं यस्मिन् कर्मणि तथा ॥

सुखेन नागसाह्यये पुरे वसन्सभारतः । ररक्ष गां पुरूरवाः पुरेव सन्स भारतः ॥ १०५ ॥

नागसाह्नये पुरे हस्तिनापुरे वसन्, तथा तत्सभारतः सजनानां या सभा गोष्ठी तत्र रतः स भारतः स युधिष्ठिरः गां भूमिं ररक्ष अशिषत् । क इव । पुरूरवा राजप्रवर इव । यथा पुरूरवा राजा गां महीं ररक्ष तथेति शिवम् ॥

इति श्रीमहाकविवासुदेवविरचिते युधिष्ठिरविजये महाकाव्येऽष्टम आश्वासः । समाप्तश्चेष युधिष्टिरविजयाख्यो ग्रन्थः सटीकः ।

पूर्वार्ध(चतुर्थाश्वास)समाप्तों —
 (वस्वक्षिसप्ताब्ज(१७२८)मिते वर्षे विक्रमभूभृतः ।
 कृतैषा रत्नकण्ठेन टीका शिष्यहितामिधा ॥
 अनुष्टुब्गणनया श्लोकसहस्राणि२९०० । ग्रुभमस्तु प्रजाभ्यः ।
 गङ्गाधरस्य पाठार्थे सुशिष्यस्योपयोगिनी ।
 टीकैषा विहिता तेन सजनानन्ददायिनी ॥'
 इति लिखितमासीत.

## युधिष्ठिरविजयस्य श्लोकानुक्रमणी।

|                       | आ. | क्षो॰      | <b>ब</b> ॰ |                      | आ. | क्षो॰ | ão    |
|-----------------------|----|------------|------------|----------------------|----|-------|-------|
| अंसभुवि भ्रमराचितां   | 9  | 66         | २१         | अथ तरसा दक्षोभी      | v  | 999   | 990   |
| अकृत च रमा सान्लं     | 4  | 63         | 998        | अथ तरसा पत्येन       | E  | ६२    | 980   |
| अक्षतिमानायुन         | 9  | 996        | 990        | अथ तरसापायासी हो     | 9  | ४३    | 903   |
| अगमचारूढेन            | 2  | 23         | ३०         | अथ तरसा रामासु       | 2  | 903   | ४६    |
| अङ्ग महानिद्रोऽहम्    | 4  | 98         | 903        | अथ तिमिरमहानिकरैः    | 2  | 88    | 84    |
| अचिरादाहत्यजनं        | 8  | 34         | 68         | अथ तिलशोभि विहा      | 2  | 90    | 88    |
| अचिरादूरावस्य         | 3  | 68         | ७०         | अथ तौ भासुरतरसौ      | 3  | 9     | 40    |
| अजिन च यो गिव रा      | 3  | ४६         | 49         | अथ दधुरामोदं         | 2  | ३६    | 39    |
| अजनि च शून्या तस्य    | =  | 29         | 930        | अथ दन्तुरगजवन्तं     | E  | 37    | 933   |
| अजनि तु भूरिभराजौ     | v  | 90         | 954        | अथ दुःशासनमुदितः     | 3  | ६८    | ६५    |
| अजनि पुनर्मणितेन      | 2  | 900        | ४७         | अथ धृतनानाविद्यः     | E  | 988   | १६२   |
| अतिमत्तासुरसमिति      | 3  | 999        | 960        | अथ नरदेवनिदेशात्     | 4  | 9     | 900   |
| अतिसुरभिं दानेन       | 0  | 908        | ७५         | अथ नवकोकनदेन         | 2  | 48    | ३५    |
| अथ कटके तनयानां       | 1  | 68         | २१५        | अथ नानापत्रा सा      | 6  | 28    | २०३   |
| अथ कपिकेतावदयं        | 6  | ६०         | २१०        | अथ नृपमस्तकलीनां     | Ę  | ६०    | 980   |
| अथ कुन्तीतनयेन        | 6  | 93         | २१७        | अथ परमत्सरवेगा       | 8  | 3     | ७७    |
| अथ कुहराजकुमारै:      | 9  | 29         | 6          | अथ परसेनागस्य        | 9  | 933   | 988   |
| अथ कुरुराष्ट्रादिष्टा | Ę  | 9          | १२६        | अथ पार्थाशिलीमुखाकु  | 8  | 84    | 96    |
| अथ कुरुसेनाध्वानं     | 8  | Ę          | ७८         | अथ पुनराजावार्ती     | 0  | 994   | 968   |
| अथ कृतकच्छविहारै:     | 2  | ७६         | ४१         | अथ पृथुवलमानमदः      | 0  | 43    | 904   |
| अथ कृतनीचारिजया       | 9  | 86         | 92         | अथ पृथुरागमदस्त्रीसा | 9  | ७२    | 90    |
| अथ कृतभूयानेषु        | v  | 980        | 984        | अथ पृथुह्नपद्रविणा   | 9  | 60    | 99    |
| अथ कृतमन्त्रस्तेन     | 0  | 63         | 963        | अथ वलभद्रमुखानां     | 3  | 39    | 30    |
| अथ कृतसंचारेभ्यः      | 0  | 94         | 964        | अथ भगदत्तेभान्तं     | 9  | ६६    | 900   |
| अथ कौन्तेयावनतः       | 3  | 93         | ७१         | अथ भङ्गानवमस्तः      | 3  | 88    | 38    |
| अथ कौरवकुगूत          | 3  | 904        | ४४         | अथ भीमो घोरगदो       | 6  | ४७    | २०७   |
| अथ गजमभियातेन         | 0  | <b>६</b> २ | 900        | अथ मतिमानिषुमहिते    |    | ६५    | 900   |
| अथ गिरिवप्राकारं      | 2  | 9          | 23         | अथ मधुकरकान्तेभ्यः   | 13 | 900   | 86    |
| अथ गृह्मच्छस्तस्य     | 9  | 68         | 9 8        | अथ मधुरं रुचिमदस     | 1  | 40    | 200   |
| अथ तटमापूरयतः         | 4  | 3 €        | 1906       | अथ मुदिताशापे न      | 1  | ६३    | 1 390 |

|                     | आ. | श्लो० | ão    |                       | आ. | श्लो॰ | ã.  |
|---------------------|----|-------|-------|-----------------------|----|-------|-----|
| अथ मुरहा स लरयन्    | v  | 929   | 989   | अथ हरिमानीतान्तः      | Ę  | 920   | 944 |
| अथ मृगराजद्विपिनं   | 9  | 99    | 8     | अथ हिमशीकरजालं        | 3  | ९६.   | 84  |
| अथ रमसादिभयं तं     | 6  | 88    | २०६   | अदिशदसौ भद्राय        | E  | ६४    | 989 |
| अथ रभसेनानीकं       | 9  | 9     | 9 6 3 | अद्य भृशं तनुजवतां    | Ę  | २६    | 939 |
| अथ रमसेनोदीर्ण      | 4  | ४५    | 990   | अद्य समुत्सवलोलं      | 9  | ६७    | 98  |
| अथ रमितोवास         | 2  | . 39  | 32    | अद्य हि कोदण्डेन      | Eq | २५    | 939 |
| अथ रविरस्तमहास्त    | ७  | 56    | 909   | अधरितसारवतालं         | 2  | 908   | 86  |
| अथ रिपुकेसरिदम्भ    | 8  | ६९    | 93    | अधिकतमनिशाता          | 9  | २२    | १६८ |
| अथ रिपुचक्रान्तरसा  | 9  | 49    | 93    | अधिकतमाशान्तस्य       | E  | 933   | 946 |
| अथ रिपुभङ्गदया तौ   | 6  | ७६    | 293   | अधिकतमोदात्ताभ्यां    | 3  | 3     | 49  |
| अथ रिपुभासामन्त     | 3  | 42    | ६२    | अधिकतरक्षामस्य        | 0  | ९६    | 964 |
| अथ रिपुराजौ घोरः    | 9  | 30    | 964   | अधिकतरामेव जने        | 3  | ३७    | 46  |
| अथ रिपुराज्यं तनये  | 8  | 9     | ७६    | अधिकमसारं भीमं        | 3  | 902   | ξv  |
| अथ रिपुरोधी राज्ञः  | v  | 88    | 903   | अधिकमिहासकलेन         | 2  | 908   | ४७  |
| अथ रिपुसंसद्धास     | ६  | 98    | 926   | अधितटमवलग्नानां       | 2  | 20    | ४३  |
| अथ रिपुसादभ्रमदा    | 9  | ७९    | 99    | अधुनोत्कांचनकांचि     | 3  | ६९    | 39  |
| अथ रिपुसादायाति     | 6  | ३६    | २०४   | अध्यगमन्यावन्तं       | ७  | -939  | 983 |
| अथ रिपुसेनावलितः    | 9  | 60    | 9 < 3 | अनलमिवाधायान्त        | 3  | ९६    | ७२  |
| अथ रुधिरसुरापायी    | 9  | 39    | 90    | अनुचितमङ्ग तवादः      | હ  | 66    | 963 |
| अथ रुषिततमायाय      | 6  | ९६    | २१८   | अनुविद्धामोदस्य       | v  | 922   | 989 |
| अथ विदितमहानिक      | 3  | ६६    | ६५    | अनृशंस द्वादश         | 8  | वव    | < 3 |
| अथ विधिना विप्राणां | 9  | 28    | v     | अने शकटाहार्ये        | 9  | 4६    | 93  |
| अथ शरमत्स्येशबले    | E  | 90    | 936   | अपि च निगूढो वासः     | Ę  | 923   | 944 |
| अथ शितपरश् रजनौ     | 6  | १२७   | 982   | अपि च पराज्ञातेन      | Ę  | 920   | १५६ |
| अथ सदनीकच्छत्रः     | 9  | ७६    | 96    | अपि च मृदुः स ह्यानां | 4  | ७२    | 998 |
| अथ सदुपायनयोगा      | 3  | ३६    | 40    |                       | 3  | 900   | ७३  |
| अथ सपदि च्छनस्य     | 9  | 904   | 960   | अपि च विरोचितवे       | 3  | ३८    | 40  |
| अथ सपदि व्यापारं    | 9  | 92    | 968   | अपि च सुतापे तेन      | 9  | 98    | 4   |
| अथ समकरालोलं        | v  | 934   | 988   |                       | 8  | 69    | 94  |
| अथ स यदा पाण्डुरया  | 9  | २६    | v     | अपि फलवैकल्यं ते      | 4  | 24    | 986 |
| अथ सुजनसभार्यस्य    | 9  | . ५३  | 93    | अपि भवतानरकल्यः       | 3  | 909   | ७५  |
| अय सूतात्मजनारो     | 6  | ६६    | 299   |                       | 4  | 46    | 993 |
| अथ सेनापत्यन्ते     | 16 | 9     | 988   | अपि विरसं प्रामाणां   | ६  | 994   | १५३ |

3

|                       | आ | .) श्लो॰ | g.   |                     | आ. | क्षी॰ | g.  |
|-----------------------|---|----------|------|---------------------|----|-------|-----|
| अपि शङ्केलाबूनां      | E | 90       | 980  | अवनिभृदाहवहोत्र     | 9  | Ś     | 954 |
| अपि सततं चेष्टनते     | E | 900      | १५२  | अवनेरादरसहितैः      | Ę  | 60    | 983 |
| अपि समरे सलस्य        | 8 | 38       | 64   | अवल्गि पार्थसैनिकैः | 9  | 989   | 998 |
| अपि सरभसमेतानि        | E | 22       | 930  | अशनैरजनि च रजने     | 9  | 924   | 993 |
| अपि सुरसल रमे वः      | E | 60       | 984  | अशनैरस्थिरदन्तः     | 6  | 96    | १६७ |
| अपि हितमारभसेन        | 8 | 98       | 60   | अशनैराशाततया        | Ę  | ४७    | १३७ |
| अभजत रागो हदयं        | 2 | 908      | ४७   | अश्वांस्तावद्वलवा   | 3  | 90    | 43  |
| अभवत्सा कौ मुद्या     | 2 | 90       | ४५   | असुरसद्ख्राणान्तं   | 8  | 80    | 90  |
| अभितो मुरजेतारं       | 2 | 60       | ४१   | अस्रगशनादशिवानां    | v  | 99    | 986 |
| अभिभूताखण्डलत         | 3 | 99       | 42   | असुहदुरोबललोपा      | 4  | ७०    | 998 |
| अभ्रमिव कन्दन्तं      | 9 | 44       | 9 64 | अस्तगिरावर्यमणि     | ę  | 93    | 926 |
| अमलीमसभावं तं         | 3 | 30       | 40   | अस्तसमस्तकलङ्कः     | 3  | ४७    | 59  |
| अमुचदपक्षेमेय         | 6 | 907      | 966  | अस्ति स गजराजगती    | 9  | 8     | 3   |
| अमुना मद्भुजगेन       | 6 | 99       | २०१  | असाः सामध्येन       | E  | 38    | 933 |
| अयि निलनायंतनेत्र     | 4 | 39       | 929  | अहनीह न न प्रधनं    | 6  | 3     | 990 |
| अयि निर्मर्यादान्ताः  | 3 | ७२       | 44   | अहितमद्वानवमुष्णं   | 6  | 49    | २०८ |
| अरिगणमानीयान्तं       | 6 | 900      | 960  | आगमनविलम्बनतः       | 9  | 88    | 99  |
| अरिगणहन्ता तस्य       | 0 | 936      | 994  | आत्ततराजन्याय       | 8  | ३०    | 63  |
| अरिणा कान्तारेण       | 3 | 48       | ६२   | आद्रवतामेया गा      | 2  | 90    | २७  |
| अरिबलकम्पदयातं        | E | 49       | 980  | आसां शरदां तरणे     | 3  | 990   | ७५  |
| अरिभिः सह जेयस्व      | 8 | 88       | ८६   | आस्तामुत्तरसान्लं   | Ę  | ३७    | 358 |
| अरिमतिशोभावन्तं       | 6 | 33       | २०४  | आस्येन्दावासरता     | 3  | 96    | 89  |
| अरिलोपार्थमुदारं      | 8 | 63       | ९६   | इति किपशालातलतः     | 4  | 909   | 933 |
| अरिवनसंचयदावः         | 6 | 98       | 999  | इति कृतकोपाय ततः    | 4  | 40    | 308 |
| अरिसमितावकशिता        | 8 | 59       | 90   | इति कृतनानाकृत्या   | 4  | ७६    | 996 |
| अरिसमितावत्र सतः      | 9 | 89       | 90   | इति कृतपारुष्यं तं  | E  | 88    | 186 |
| अरिसेनानाशरतः         | 9 | 4६       | 908  | इति कृतसंनाहरये     | 8  | 38    | 186 |
| अर्पितमपरा धवतः       | 3 | ७२       | 80   | इति कृतसमयो निज     | 2  | 94    | २७  |
| अलमुपयातुं गोत्र      | 2 | ७३       | 80   | इति केलीकमलेन       | 3  | 80    | 80  |
| <b>अवददनङ्ग</b> जलोलं | 4 | ७९       | 996  | इति गिरिमुद्राभस्यः | 8  | 935   | 946 |
| अवनतदेवामनता          | 3 | 84       | ę o  | इति तं तरसादिशता    | 8  | 49    | 20  |
| अवनितले शीतरुजः       | 3 | 60       | ३७   | इति ते परतापरता     | 4  | 909   | 924 |
| अवनिभृति समानमति      | Ę | ६३       | 180  | इति पुनरवदातेने     | 3  | 994   | 88  |

|                     | आ.। | श्लो॰ | go   |                                                       | आ. | श्लो० | g.   |
|---------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|----|-------|------|
| इति वलवानुमाहि      | 2   | 30    |      | इत्थं मतिमानाभ्या                                     | 8  | ३६    | 82   |
| इति भारद्वाजेन      | 9   | 36    |      | इत्थं मानसमेतौ                                        | 8  | ४६    | ८६   |
| इति मुदिताः खवधाय   | v   | २७    |      | इत्थं मानोनेन                                         | 4  | २०    | 908  |
| इति सुदिजातं कलयन्  | Eq  | 984   |      | इत्थं रागतमोदैः                                       | 4  | 99    | 929  |
| इति युद्धामोयुक्तः  | w   | 6     | 920  | इत्थं राजा तेषु                                       | 9  | 22    | Ę    |
| इति रभसेनोवाच       | E   | 99    | 986  | इत्थं रुद्धस्तेन                                      | -  | ४२    | २०५  |
| इति रिपुमानस्तेनः   | 4   | 94    | 903  | इत्थं वाचाटन्तं                                       | 6  | 99    | 983  |
| इति रिपुराशावन्तं   | Ę   | 50    | 988  | इत्थं वाचालोलं                                        | 6  | २७    | 303  |
| इति वचनमनामयतः      | 3   | २४    | 44   | इत्थं वाणीमुक्तवा                                     | v  | ७४    | 960. |
| इति वनितामध्येयं    | E   | २४    | 939  | इत्थं वादानस्य                                        | v  | ३६    | 909  |
| इति वातापत्येन      | 4   | 23    | 904  | इत्थं वादी प्रसमं                                     | 3  | ८६    | 48   |
| इति वीरः सत्त्वस्य  | 14  | 90    | 903  | इत्थं विशदध्यानं                                      | 3  | 903   | ७३   |
| इति वैकर्तनशल्यौ    | 6   | 29    | २०१  | इत्थं वैलक्ष्याणि                                     | 3  | ५९    | ६४   |
| इति शुभपदकन्याया    | 8   | 39    | ८३   | इत्थं संध्यासान्तं                                    | Ę  | 66    | 980  |
| इति शुभमायाचित्रे   | 3   | 6     | 42   | इत्थं सजनकवचः                                         | 8  | 93    | 9.6  |
| इति सदशं तनुजेन     | 3   | 39    | 49   | इत्थं सहराभस्यः                                       | 8  | 4     | ७७   |
| इति स महानावसतां    | 4   | 60    | 993  | इत्थं सादरमुक्तः                                      | 3  | Ę     | 49   |
| इति सरसं चोदितया    | 4   | ३०    | 932  | इत्थं सा माद्यन्तं                                    | 4  | 0>    | 920  |
| इति सरसं रम्भोरू    | 4   | 92    | 902  | इत्थं सामारचितं                                       | 4  | ८२    | 998  |
| इति सरसं सद्यो      | 9   | ७०    | 90   | इत्थं सामोदस्य                                        | Eq | 924   | १५६  |
| इति स रिपुत्रस्तस्य | E   | ४२    | 934  |                                                       | =  | 908   | 949  |
| इति सहसा रोदन्तम्   | 13  | 96    | २७   | इत्थं सुतमोहरतः                                       | v  | 89    | 958  |
| इति सुरसेनाकलये     | 4   | 88    | 992  | इत्थं सुरसत्त्वेन                                     | 8  | 36    | 938  |
| इत्थं कुर्वसन्तं    | 6   | 40    | 308  | इत्युचारावस्य<br>———————————————————————————————————— | 6  | 98    | 200  |
| इत्थं कोपमितेन      | 0   | 88    | 958  | इदमपि जन्मान्येभ्यः                                   | E  | 936   | 948  |
| इत्यं तत्याजेयं     | 9   | 49    | 98   | इदमापि दुर्योधन ते                                    | E  | 992   | १५३  |
| इत्थं तत्रासन्तं    | Ę   | ३६    | 938  | इयमपि देवनचेष्टा                                      | 8  | 94    | ७९   |
| इत्थं तत्रासरणे     | 0   | 29    | 986  | इह नतनानायतिना                                        | 8  | २४    | 69   |
| इत्थं तापसमेतं      | 8   | 90    | 60   | इह नामतनुमहे                                          | 8  | 36    | 68   |
| इत्थं तावद्यतने     | 4   | ८३    | 984  | इह पवमानसखेदं                                         | 3  | v     | 49   |
| इत्थं देव्ययभुजा    | 9   | 40    | 88   | इह महितेऽनाशा स्या                                    | Ę  | 900   | १५२  |
| इत्थमघातान्तेन      | 6   | Ę     | 986  | इहं में सन्नाशाय                                      | 8  | 84    | ८६   |
| इत्थं भीमोक्तारं    | 14  | 1 90  | 1939 | उचितारम्भी मला                                        | 8  | 80    | 64   |



9

|                           | आ. | क्षी०     | Ão  |                      | आ. | (क्षो॰ | वि० |
|---------------------------|----|-----------|-----|----------------------|----|--------|-----|
| उत्सन्नोरुध्वान्तः        | 4  | 983       | 959 | कृतरिपुमानवनाशं      | 6  | ८६     | २१५ |
| उद्धिपयश्चकान्तः          | 3  | ४२        | 49  | कृतवधरागमने <b>न</b> | 6  | 60     | २१६ |
| उदितः सिचत्तत्वं          | 8  | ७७        | 88  | कृतवागादानं तं       | 8  | 62     | 984 |
| उद्धतरोदस्रस्य            | 6  | 66        | २१६ | कृतविरमायामुक्तौ     | 8  | 998    | 948 |
| <b>उन्नतसालसमानं</b>      | 9  | 80        | 90  | कृतसंनाहा रजने       | 3. | 9.6    | ७२  |
| उपहतकाननमग्नेः            | 8  | ६६        | 89  | कृत्वा विरथाश्वं तं  | Ę  | 86     | 930 |
| उभावपि प्रभाविनौ          | 2  | 996       | 40  | कृत्वासौ कर्यन्तं    | 0  | ६७     | 900 |
| एकं तरसा दिवसं            | 6  | 2         | 990 | केशभराक्षेपी यः      | 6  | ४६     | २०६ |
| एष दयालो केशः             | Ę  | ७७        | 988 | क्रियतां केशव साम    | =  | 20     | १४६ |
| एषा सा कमनीति             | 4  | 83        | 922 | कियतामारोहरतिः       | 9  | ४३     | 99  |
| कपटापादनमस्यना            | 6  | 94        | २१७ | कियते Sमलके शेन      | 4  | 30     | १०६ |
| कपिवर मे तत्त्वेन         | 4  | 98        | 908 | कुद्धतयोप्रस्तेन     | 6  | 48     | २१० |
| करणैरथ चापायै             | -  | 8         | 990 | क्रोशति नामात्र      | 0  | 68     | 963 |
| कर्ता सज्जन्यस्य          | v  | २६        | 950 | क्षतजे विततक्षरणे    | 18 | 40     | १३७ |
| कर्मणि गोपालस्य           | 4  | ७३        | 990 | क्षिप्तेनोपरि करिणा  | 0  | 92     | 988 |
| कलिकां वर्यो वध्वा        | 2  | ६७        | 38  | क्षेप्ता गच्छेदास्य  | v  | 923    | 999 |
| कष्टा राजसभा वः           | 8  | 98        | ७९  | गत्वासन्नन्ता तं     | 4  | ६५     | 994 |
| काङ्कितकङ्कालेन           | 3  | 909       | ७३  | गां विशदाचाराणां     | 9  | 3      | १२६ |
| काचन लोलम्बालं            | 2  | 68        | ४२  | गीभिरमेयज्ञेये       | Ę  | 985    | 959 |
| किं कियते लापानां         | 6  | 00        | २१२ | गुणसमुदायादेषु       | 9  | ३०     | -   |
| कितवावेकमती तौ            | 3  | ६४        | ६५  | गुप्तिमुद्यामस्य     | 3  | ६५     | 95  |
| किं तुलितामर साक्षा       | 3  | 80        | 49  | गुरुकेतुच्छत्रा सा   | 6  | 83     | २०६ |
| कीचकशतमस्तद्यं            | 4  | 908       | 928 | गुरुनियमारोहिण्यां   | 3  | 86     | 59  |
| कीर्तिमद्भां तेन          | 9  | 90        | 8   | गुरुमत्सरसादरुषः     | 0  | 94     | १६७ |
| कुपितः कैरातपितः          | 8  | <b>६२</b> | 6.0 | गुवीं दुवीरा सा      | 8  | ६५     | 99  |
| कुरुगान्धारावनित <b>ः</b> | v  | 903       | 968 | गूढाकारा विलतः       | 9  | ३७     | 90  |
| कुरुभिगोंपालीषु           | 8  | २०        | 930 | गृह्णति विप्रे महति  | 9  | 68     | २१  |
| कुरुवृषभावनिदानं          | Ę  | ७९        | 988 | गोपजनानाव्रजतः       | E  | 98     | 930 |
| कृतकलक्रहस्ताभि           | 2  | 906       | ४७  | घटितनिकेतकवाटः       | 3  | 4३     | 34  |
| कृतकोपक्षेपास्ते          | É  | 988       | १६२ | चकुर्वाला वल्लचाः    | 2  | ६६     | ३८  |
| कृतनिजकक्षेमहति           | 3  | 93        | 43  | चके रथमानीतं         | 8  | 80     | 934 |
| कुतिवृजनकार्येण           | 6  | 900       |     | चतुरम्बुधिमध्यगता    | 3  | 993    | ७६  |
| कृतरिपुचापित्रासः         | 6  | 33        | २०१ | चरितं तद्वे तव न     | -  | 93     | 999 |
| 26                        |    |           |     |                      |    |        |     |

\*

|                     | आ. | श्लो॰ | पृ०                  |                        | आ.   | स्रो० | Ã۰   |
|---------------------|----|-------|----------------------|------------------------|------|-------|------|
| च्युतपरमाकल्पानां   | 2  | 990   |                      | तत्र च मानवहास्या      | 9    | 8,9   | 55   |
| जगृहे चापमुदंसः     | 9  | ८६    |                      | तत्र च राधेयादाः       | E    | १३५   | 946  |
| जडजङ्घोरःखरदः       | v  | 98    | १६७                  | तत्र च रिपुरोपान्ते    | 3    | 98    | २७   |
| जनताः कलिततमोहा     | 2  | 40    | ६२                   | तत्र च सानन्तरजा       | 9    | 40    | 93   |
| जननिलयो नित्या )    |    |       |                      | तत्र च सानन्दानां      | ६    | १३६   | 948  |
| जलिलयो निखा         | 34 | 89    | ५९                   | तत्र तदा पार्थेभ्यः    | 4    | ४२    | 908  |
| जनितारावे शङ्खे     | 0  | Ę     | १६४                  | तत्र तु वायुतनयतः      | 6    | ७९    | २१४  |
| जय जगदामोदरते       | 3  | 900   | ४४                   | तत्र तु विरराम रणात    | =    | 940   | १६२  |
| जवजितपरमाश्वस्तं    | 9  | 3€    | 9                    | तत्र निवाससमेतां       | 4    | ७८    | 996  |
| जितनीचरणं हरिणा     | 8  | ७२    | 33                   | तत्र पुरि पुरोचनतः     | 9    | 38    | 8    |
| जितरिपुराजारृद्धः   | ६  | 48    | 936                  | तत्र विवेदनतावत्       | 9    | 99    | १६५  |
| जीवितमङ्ग जनोऽद     | 4  | 62    | 999                  | तत्र शिवे दमहर्षी      | 4    | 8     | 905  |
| ज्ञाला घोराद्रवतः   | v  | 6     | 963                  | तत्र शुभानुचितायां     | 9    | २५    | 6    |
| ज्ञानसमग्रामेयं     | 9  | 6     | ३                    |                        | ६    | 949   | १६३  |
| तं कटभूमिश्रमदा     | U  | । ५३  |                      | तत्र स दलिततममल        | इं ५ | 39    | 900  |
| तं कृतदुःसहजाया     | 4  | 4 ६   | 993                  | तत्र सदस्युर्वसनं      | 3    | 63    | 58   |
| तं गुरुतरकरभार      | 3  | ३६    | 40                   | तत्र सदारावेषु         | 4    | -43   | 999  |
| तं तरसानुससार       | E  | 95    | 929                  | तत्र समक्षमवाचां       | ६    | 996   | 948  |
| तं द्रोणमुपायान्तं  | 0  | 88    | 908                  | तत्र समुत्कपिके तु     | . 3  | 59    | ३७   |
| तं पुनराजाविष्टं    | 0  | 49    | 969                  | तत्र समुयतमानां        | 0    | 60    | 9=9  |
| तं युधि राधेयस्य    | ६  | ६७    | 983                  | तत्र सुदर्शनहेतौ       | E    | ८६    | १४६  |
| तं रिपुभीमोक्षान्तः | 3  | 40    | <b>\ \ \ \ \ \ \</b> | तत्र सुभद्रां गदतः     | 3    | २७    | 38   |
| तं व्यूहं तनवानि    | v  | ७३    | 960                  | तत्र हते नानादि        | 6    | 43    | २०८  |
| तं श्रितगङ्गाद्वारा | 13 | 1 33  | 20                   | तत्र हरगुहाभोगे        | 1.4  | 38    | 900  |
| तं हतरिपु नर्दनतं   | 6  | 43    | 200                  | तथ्यगिरा संधाय         | 3    | 33    | 40   |
| तच्छीकरतोयानि       | २  | 63    | 8:                   |                        | 4    | 40    | 999  |
| ततः क्षणेन यामिनी   |    |       | 988                  | तदनु गतायामनतं         | v    | ४६    | १७३  |
| तत्तव भवतादिष्टं    | 3  | २३    | 40                   | तद्नु गतासु समासु      | 4    | ६७    | 994  |
| तत्र कले रतिकाले    | 2  | (2    | 8:                   | र तदनु घनोदकरोधा       | 3    | 98    | 4३   |
| तत्र घनप्रासारि     | 0  | 93    | 9 8                  | तदनु च नरकान्तेन       | 3    | २६    | . ५६ |
| तत्र च तापनिममा     | 1  | 90    | 290                  | तदनु च रक्षोभीमौ       | 9    | 84    | 99   |
| तत्र च परमायस्तां   | 8  | 903   | 94.                  | तदनु द्वपदेन पुरं      | 9    | 98    | २३   |
| तत्र च पानीयार्थ    | 4  | । ६४  | 1 99                 | ४ तदनु परा ज्ञात्यन्तं | =    | ७४    | 983  |
|                     |    |       |                      |                        |      |       |      |



|                    | आ. | क्षो॰ | ã.  |                      | आ. | श्लो॰ | g.   |
|--------------------|----|-------|-----|----------------------|----|-------|------|
| तदनु पुनः समुदाया  | 9  | 928   | 999 | तस्मै नवधेनुमते      | 9  | 60    | 98   |
| तदनु पुनः सूनमदः   | 4  | २८    | 908 | तस्य गिरा जातमदः     | 9  | 38    | 909  |
| तद्नु वलोपेतेन     | 9  | 63    | २०  | तस्य च तापत्यागाः    | 9  | ७४    | 90   |
| तद्तु मद्भ्रमवन्त  | 3  | 38    | 39  | तस्य च परमाद्रवतः    | 6  | 36    | २०५  |
| तदनु महासारा सा    | 4  | 99    | 923 | तस्य च पादे वनगैः    | 4  | 8     | 900  |
| तदनु रहस्यवधाय     | Ę  | ६१    | 980 | तस्य च पापिहितस्य    | 3  | 2     | 40   |
| तदनु रुजा यातेन    | ६  | 40    | 938 | तस्य च भूतोदकतः      | v  | ३०    | 900  |
| तदनु समादायातः     | 9  | 98    | २२  | तस्य च मूर्धा रयतः   | 6  | ६५    | 299  |
| तद्नु सरोजनयनतः    | 6  | 60    | २१४ | तस्य च वसुधामवतः     | 9  | Ę     | 3    |
| तदनु समिद्धो महितं | 3  | 98    | 48  | तस्य तु स महावलयं    | v  | 999   | 966  |
| तदनु सुकेशी करिणं  | 9  | 60    | 29  | तस्य विहायस्यतनुः    | 0  | १२८   | 988  |
| तदनु स्मयमानेन     | 3  | 66    | 00  | तस्य सराजन्यस्य      | v  | 9,0   | 964  |
| तदनु हसन्नादाय     | 8  | 4६    | 68  | तस्य सुवाहोरस्र      | 6  | 39    | २०३  |
| तद्भनुषः सारवतः    | v  | ४२    | १७३ | तस्यां वकान्तानि     | 2  | 69    | ४२   |
| तिद्धियतां चापमदः  | Ę  | २३    | 939 | तस्यां ऋद्भतमायां    | 3  | 90    | ७०   |
| तद्वपुरनलसमस्य     | 4  | २६    | १०६ | तस्यां तद्नुचितायां  | 4  | 903   | 958  |
| तद्रुकगोमायुवयो    | 3  | 4     | 49  | तस्याः कुसुमहितायाः  | 2  | ६४    | 3 <  |
| तनयं माता तस्य     | 3  | 96    | 48  | तस्या धीरोधरतः       | 6  | 64    | २१५  |
| तन्मतवादायातः      | Ę  | ७२    | 983 | तस्यावाचश्चरणे       | 8  | 88    | 20   |
| तमनुससारासन्तं     | 4  | 48    | 992 | तां च ततान नभोगां    | 3  | 99    | 48   |
| तरवो भूरिच्छायाः   | 9  | 4     | 3   | तांस्तु हसन्नाहवतः   | 9  | ९२    | २२   |
| तरसैव क्षोभिला     | 3  | 68    | ६९  | ताडय मा मे कोलं      | 8  | 40    | 68   |
| तरसेव सुशर्माणं    | E  | 96    | 938 | तानभिदुद्राव ततः     | v  | 2     | 963  |
| तिंपतमानवराशी      | 2  | v     | २५  | ताभ्यां रसमानाभ्यां  | 6  | 49    | 209  |
| तव भूपापास्तनयाः   | 8  | 90    | ७८  | ताभ्यां सद्वेषाभ्यां | v  | 900   | 900  |
| तस्थे माने याभिः   | 3  | 96    | 84  | तामूरी द्रागदया      | 8  | 90    | 60   |
| तस्मात्तावद्यात    | Ę  | 4     | १२६ | ता युवती रत्यर्थ     | 3  | 69    | 88   |
| तस्मात्संयच्छेदं   | 4  | २०    | 209 | तावद्दीप्रकराणां     | ध् | 99    | 926  |
| तसात्साम रचयतः     | 8  | 68    | 90  | ताश्चासावनवाप्याः    | 4  | 38    | 900  |
| तस्मादवलेऽपेते     | 4  | . 49  |     | तासां चोरोरहतः       | 2  | 24    | 83   |
| तस्मिन्नाश्वपयाते  | 4  | 49    |     | तासां छोलहरीणा       | 2  | ७९    | 89   |
| तस्मिन्भीमे चिकते  | 4  | २७    |     | तासां सरतान्तानां    | 2  | 992   | 86   |
| तस्मै चापं नगतः    | 3  | 8     | 42  | तुलितसमयजन ला        | 14 | 1 28  | 1904 |
|                    |    |       |     |                      |    |       |      |

|                       | आ. | श्लो० | वि॰ । |                        | आ. | क्षो॰ | वै॰   |
|-----------------------|----|-------|-------|------------------------|----|-------|-------|
| ते खलु सद्विजवपुषः    | 9  | ७५    | 96    | दिग्वलये महु रवान्     | 6  | 80    | २०५   |
| ते तरसा कल्याय        | E  | 2     | १२६   | दु:खायासहतेन           | 6  | 90    | २१८   |
| तेन चतरसा रचिता       | 3  | २८    | ५६    | दुद्रवुरवनावृक्षा      | 9  | ४६    | 99    |
| तेन च वन्धावसति       | 9  | 88    | 92    | दूरगमक्षरतायाः         | 8  | 989   | 980   |
| तेन च सुतमोदाय        | 3  | ६५    | ६५    | दष्टमहासद्याग          | 2  | २६    | 28    |
| तेन तथोपर्यस्य        | 4  | २९    | 908   | दृष्ट्वा चापास्तरसा    | 9  | ८५    | २०    |
| तेन यदा समदाहि        | 3  | 90    | 48    | दृष्ट्वा मान्यानमितान् | 9  | 8     | 958   |
| तेन शरेणाकारि         | 9  | 93    | 4     | दृष्ट्वा सत्येनसि तान् | 4  | ६१    | 998   |
| तेनोत्तरसारथिना       | 5  | 88    | १३६   | देवसमोदन्ताभ्या        | 3  | २७    | 4६    |
| ते मतमाद्धरस्य        | 2  | .92   | २६    | दैन्यं मुझस्वेदं       | Ę  | ४१    | 934   |
| तेषामप्रतिमानां       | v  | 48    | 904   | द्रष्टुमना मयजातां     | 3  | 39    | ५६    |
| ते हि कृतागस्त्यागा   | 4  | 3     | 900   | द्रष्टुमुदारामस्य      | 4  | 22    | 904   |
| तैः कृतसेनानाशाः      | 2  | 3     | 28    | द्विषतामानन्दहनं       | 9  | ४५    | १७३   |
| तैः क्षणदावेलायां     | 9  | ७१    | 96    | द्विषतामारम्भान्तं     | v  | ७७    | 9 < 9 |
| तैर्घटिता पञ्चत्वं    | 4  | ८६    | 920   | द्विषतो निध्याय ततः    | 4  | ३३    | 900   |
| त्यज कलुषामस्थिरतां   | 8  | 8     | ७७    | द्विषदटवीरध्वजवा       | 0  | 89    | १७२   |
| त्रिविष्टपं स चागतः   | 8  | 30    | 99    | द्विषद्वलम्बालोपि      | 0  | 69    | 9=2   |
| त्वं च सुयोधन मत्तः   | Ę  | 999   | १५२   | द्विषदावेशातान्तस्तस्य | E  | 88    | १३७   |
| लिरतः सन्नतमस्य       | 9  | 990   | 966   |                        | 6  | 33    | २०३   |
| <b>बरितमपांसूनानि</b> | 3  | ७७    | 89    | धर्मात्परमत्यन्तं      | 9  | २०    | . &   |
| खरितममूनन्ते <b>न</b> | 8  | ९२    | 90    | धर्म रन्ता तेन         | 4  | ६६    | 994   |
| विरितौ सारावरणी       | 6  | 80    | २०६   | धूषैरुत्तरलाली         | E  | 44    | 936   |
| दत्तनरक्षोदेहे        | 3  | 908   | ७३    |                        | 3  | 88    | ६०    |
| दत्तरसं गीतानि        | 4  | ७१    | 998   | - 01                   | 8  | 90    | 83    |
| दत्तरसे वनसरस         | 8  | 29    | 69    | C                      | ६  | १३४   | 946   |
| दत्तशिखण्डिन्यासः     | 0  | 35    | 900   | धृतरसमुत्सङ्गे न       | 13 | 60    | 38    |
| दत्त्वा राज्यांशमदः   | E  | 990   | 945   | धृष्टतमं गा विषमा      | -  | 93    | 988   |
| दधतं चीरमयं तं        | 8  | 33    | .69   | न गुडाकेशस्तस्य        | 0  | ३७    | १७२   |
| दधता धामान्यस्य       | 9  | 936   | 984   | 61                     | 6  | 3     | 986   |
| दधतौ मानसमाजी         | 6  | ७७    |       |                        | 8  | 0     | . 34  |
| दर्पमसहमानेन          | 2  | 3     |       | न तु मे भवता तत्त्वं   | Ę  | ५३    | १३८   |
| दलितमहावश्रो          | 8  | 44    |       |                        | 4  | 60    | 998   |
| दलिताजननीलाभ          | 18 | ७६    | 88    | न दधति राजनयं ते       | 8  | २६    | < 3   |



9

| ननु भवता पापनयः । ३ १०८ ०५ निश्च भगदत्तान्तेन । ४ १९ १९६ नम् सं सेरोपे । १ ४८ नम् सं सेरोपे । १ ४८ नम् सं सोरोप्ताः । १ ४८ नम् सं सोराप्ताः । १ ४८ नम् सं सोरोप्ताः । १ ४८ नम् स् सोरोप्ताः । १ ४८ नम् सं सोरोप्ताः । १ ४८ नम् सं सोरोप्ताः । १ ४८ नम् स् सोरोप्ताः । १ ४८ नम् सोरोपताः । |                    | आ  | . श्लो० | a.    | 1                       | 3    | ॥. स्रो०                                      | पृ   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|-------|-------------------------|------|-----------------------------------------------|------|
| न प्रसवे शैरीषे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ननु भवता पापनयः    | 3  | 900     | 90    | निशि भगदत्तान्तेन       | 1    |                                               |      |
| न मितं सा रोदात्ता ३ ०९ ६८ हुएसिमिताब्रह्वेन न मृतं नामानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ननु सुतरामारागः    | 3  | 93      | 88    | नुत्ररथाश्वस्तेन        | 1    | 83                                            | 934  |
| न मृतं नामानेन नरनारायणदेही २ २० १० १६६ नैत गदाधारस्य ४ १४ ८४ १० नरनारायणदेही २ १० १० ह न्यरुणत्कोपायस्तान् २ १० १० नरनारायणदेही १ १० १० ह न्यरुणत्कोपायस्तान् २ १० १० वितं तोयद्वारि १ १०३ १०० वितं तोयद्वारि १ १०० १०० वितं तोयद्वारा १ १०० १०० वितं तेयद्वारा १ १०० १०० वितं तोयद्वारा १ १ १०० १०० वितं त्वारा १ १ १०० १ १०० १ १०० वितं तोयद्वारा १ १ १०० १ १०० वितं त्वारा १ १ १०० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                      | न प्रसवे शैरीषे    | 3  | 86      | 38    | नृप रिपुबाधी ननु त      | रे ४ | 23                                            | 69   |
| नरनारायणदेहीं नरवर विप्रवरेण नर्तन विप्रवरेण नवक विष्रवरेण नवक विष्रवर्ण नवक विष्यवर्ण नवक विष्रवर्ण नवक विष्यवर्ण नवक विष्यवर् | न मितं सा रोदात्ता | 3  | ७९      | 50    | <b>नृ</b> पसमितावृद्धेन | v    | २३                                            | 953  |
| नरवर विप्रवरेण नर्तन्लाभवतीनां ६ १२८ १३२ नवकिकोपायनतः १ १०० १९ पद्म च मा रमयन्ते ५ ८५ १२० ववनिकोपायनतः १ १०० १९ पद्म च मा रमयन्ते ५ ८५ १२० ववनिकामक्षाभि ५ ५८ १९६ पद्मिकनानां कुरवान् १ ४३ ३३ ववशिकरमुक्ताभि ५ ५८ १९६ पद्मिकनानां कुरवान् १ ४३ ३३ ववशिकरमुक्ताभि ५ ५८ १९६ पद्मिकनानां कुरवान् १ ४३ ३३ विद्यतमङ्ग तवा ६ १९५ १९५ पथि जनता पाद्मस्य ६ १०० १५० विद्यतमङ्ग मह्मन्ते ६ १९९ नामेद्य ५ १९ १९४ नहिं संवादत्यागः १ १९ १९५ नामेद्य ५ १९ १९५ नामं नागोऽधावत् नागं नागोऽधावत् नागं नागोऽधावत् नागं नागोऽधावत् नाम चचाल यदा हि ५ १८ १९५ निजवेहविरक्तेन विद्यतमङ्ग स्व १९६ १९५ निजवेहविरक्तेन विद्यत्याद्दीनस्य १ १९ १९५ निजवेहविरक्तेन विद्युर्थाहीनस्य १ १९ १९५ निद्युर्थाहीनस्य १ १८ १९१ निद्युर्थाहीनस्य १ १८ १९१ निद्युर्थाहीनस्य १ १८ १९१ निद्युर्थाहीनस्य १ १०० १८६ नित्यतं माता तात ६ १९० १९२ नियतं माता तात ६ १०० १८६ नियतं माता तात ६ १०० १८६ निर्यतं माता तात ६ १०० १८६ निर्वितवाणाविलेन विद्युर्थाहीतं ६ १४० १९२ निर्वितवाणाविलेन ६ १४० १९२ निर्वेद्याधात्ते ६ १४० १९२ निर्वेद्य स्वावितं १ १४० १२२ निर्वेद्य स्वावितं १ १४० | न मृतं नामानेन     | ७  | 98      | 9 ६ ६ | नैव गदाधारस्य           | 8    | 38                                            | 68   |
| नर्तनलाभवतीनां ६ २८ १३२ न्यरुणद्वेलातीतं १ ७३ १८ विकालिकोपायनतः २ ०० ३९ विकालिकोपायनतः १ ०० १९ विकालिकोपायनतः ६ ०५ १४८ विकालिकोपायनतः १ १८ १८५ विकालिकोपायस्य ६ १०० १५३ विकालिका १ १८० १८० विकालिका १ १८० वि | नरनारायणदेहौ       | 13 | 30      | 30    | न्यपतचण्डालस्यः         | 8    | 5 4                                           | 99   |
| नवकळिकोपायनतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नरवर विप्रवरेण     | 9  | 96      | Ę     | न्यरुणत्कोपायस्तान्     | 2    | 34                                            | 39   |
| न बचो मेऽवज्ञेयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नर्तन्लाभवतीनां    | 8  | २८      | 932   | न्यरणद्वेलातीतं         | 9    | ७३                                            | 90   |
| नवशीकरमुक्तामि न विदितमङ्ग तवा न स्वयममु रक्षणतः न हि कुरंबो मह्मन्ते नहि पुष्पं नामेद्य न हि कुरंबो मह्मन्ते नहि पुष्पं नामेद्य प्रश्निकाशास्यायाः पर्यात्तक्षात्ते स्वात्ते नहि पुष्पं नामेद्य न हि संवादत्याः न हि संवादत्याः न हि संवादत्याः न हि संवादत्याः पर्यात्तक्षात्ते स्वातः पर्यात्तक्षात्ते स्वातः नामानाराचार नाम्य चचाल यदा हि निजदेहविरक्तेन निजवलमत्रासरति प्रश्निकाशस्यायाः परिरम्भरतमसारं प्रश्निकाशस्यायाः पर्यार्थरम्भरतमसारं प्रश्निकाशस्यायाः पर्यार्थरम्भरतमसारं प्रश्निकाशस्यायाः पर्याप्तितेते न प्रश्निकाशस्यायाः पर्याप्तितेते न प्रश्निकाशस्यायाः पर्याप्तितेते न प्रश्निकाशस्यायाः पर्याप्तितेते न प्रश्निकाशस्यायाः पर्याप्तितेति। न प्रश्निकाशस्यायाः पर्याप्तितेते न प्रश्निकाशस्यायाः पर्याप्तितेते न प्रश्निकाशस्यायाः पर्याप्तितेते प्रश्निकाशस्यायाः पर्याद्वात्ते स्वयापं चाल्यां पर्याः सन्नमनेन प्रश्निकाशस्याद्वे प्रश्निकानिते न प्रश्निकाशस्यावान्ते प्रश्निकाशस्यावान्ते प्रश्निद्यतक्ष्त्रस्यः निद्यत्तक्ष्त्रस्यः प्रश्निकाशस्यः प्रश्निकाशस्य प्रश्निकाशस्यः प्रश्निकाशस्य प्रश्निका | नवकलिकोपायनतः      | 2  | 00      | 28    | पत्र च मा रमयन्ते       | 4    | 64                                            | 920  |
| न विदितमङ्ग तवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न वचो मेऽवज्ञेयं   | Ę  | 34      | 986   | पतितं तोयदवारि          | 5    | 993                                           | 943  |
| न खयमसु रक्षणतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | v  | 40      | १७६   | पथिकजनानां कुरवान्      | 2    | ४३                                            | 33   |
| न हि कुरंबो मह्मन्ते । ५ १९ १४४ पदमत्र च मुक्ततना । ८ १०३ २२० नहि पुष्पं नामेद्य । ५ १९ १०४ परम्मरतमसारं । ५ १४ १२२ नागं नागोऽधावत् । ५ १८ १६५ पाण्डिसारोषित तेन । ५ १८ १६५ नाम चचाल यदा हि । ५ १८ १०४ पाटितवक्षोदेहः । ६ ४६ १३६ नाम चचाल यदा हि । ५ १८ १०४ पाण्डिसारो चाल्यां । ८ १६ २०२ पार्थे संधावन्तं । ५ १०० १८६ निजवलमत्रासरति । ५ ९० १८५ पार्थे संधावन्तं । ५ १०० १८६ निजमहस्सा धुतदनुज ३ ४९ ६१ पार्थे संधावन्तं । ५ १०० १८६ निद्युरथाहीनस्य । १ ३२ ९ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरथाहीनस्य । १ १०० १०२ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १०२ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १०२ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १०२ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १०२ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १०२ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १०२ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १०२ पार्थेः सिन्धुरवन्तं । ५ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १२६ निद्युरयाहीनस्य । १ १०० १२६ नियतं माता तात । ६ १०० १५२ पीड्यतीमं देशं । १ ५५ १३ ९ १६२ निरचितबाणावित्ना । ५ १०० १६२ पुनरेवाह्वानमितं । १ १३ ९ १६२ निव्युरयाहीतं । १ १२० १६२ पुनरेवाह्वानमितं । १ १३ १४७ १६२ निव्युरयाहीतं । १ १२० १६२ पुनरेवाह्वानमितं । १ १३ १४७ १४७ १२३ पुनरेवाह्वानमितं । १ १३ १४७ १४४ १४७ १४४ १४४ १४४ १४४ १४४ १४४ १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न विदितमङ्ग तवा    | ६  | 998     | 943   | पथि जनता पाद्यस्य       | 8    | 900                                           | 940  |
| नहि पुष्पं नामेद्द्रम् ५ ११ १० १०२ पद्मिनिकाञ्चास्यायाः १ ६८ १६२ १२२ नागं नागोऽधावत् ५ १६५ नामानाराचारु ५ १८० ने १६० नामानाराचारु ५ १८० ने १८० | न खयमसु रक्षणतः    | 3  | २५      | 44    | पथि विषमे धावन्तः       | 9    | 36                                            | 90   |
| न हि संवादत्यागः २ १९ २० परिरम्भरतमसारं ५ ९४ १२२ नागं नागोऽधावत् ७ १६५ परुषिरोषसि तेन ७ ७५ १८० नागानाराचारु ७ १६५ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ ३७ ८४ नास चचाल यदा हि ५ १८ ६१ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ ३७ ८४ नास चचाल यदा हि ५ १८ ६१ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ ३७ ८४ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ ३० ८४ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ १०० १८६ पार्थाः सन्नमनेन ८ ९४ २१० पार्थाः सन्नमनेन ८ ९४ २१० पार्थाः सन्नमनेन ८ ९४ २१० पार्थाः सिन्धरवन्तं ७ ७६ १८० निद्यप्रमध्वितं तं १ १४ १३३ पार्थां गोत्राणां ते ६ ७ १२६ पार्थां गोत्राणां ते ६ ७ १२६ पार्थां गोत्राणां ते ६ ७ १२६ पार्थां गोत्राणां ते ६ ७ १२३ वित्ववनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ वित्ववनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ वित्ववनसदनं गहनं ४ ७१ १३ वित्ववनसदनं गहनं ४ ५१ १३ वित्ववनसदनं पन्नमेतः ५ १४८ १६२ वित्ववनसदनं वित्ववनसदनं ५ १४८ १६२ वित्ववनसदनं पन्नमेतः १ १४८ १६२ वित्ववनसदनं पन्नमेतः १ १४४ १६२ वित्ववनसदनं पन्नमेतः १ १४० १६२ वित्ववनसदन |                    | Ę  | ७६      | 988   | पदमत्र च मुक्ततना       | 6    | 903                                           | २२०  |
| नागं नागोऽधावत् नागानाराचारु नास चचाल यदा हि प १८ १०४ पिरुविगरोषित तेन ५ १६६ पाण्ड पक्षो भवतोः ४ ३० ८४ पाण्ड पक्षो भवतोः ४ ३० ८४ पाण्ड पक्षो भवतोः ४ ३० ८४ पाण्ड सतापां चाल्यां ८ १६ २०२ पार्थाः सन्नमनेन ८ १४ २१० पार्थाः सन्नमनेन ८ १४ १२३ पार्थाः सन्नमनेन ८ १४ १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नहि पुष्पं नामेदम  | 4  | 99      | 902   | पद्मनिकाशास्यायाः       | 9    | <b>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </b> | 95   |
| नागानाराचारु नास चचाल यदा हि प १८ १०४ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ ३७ ८४ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ ३० ८४ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ ३० ८४ पार्थः संघावन्तं ७ १०० १८६ निजमहसा धुतदनुज ३ ४९ ६१ पार्थः सन्नमनेन ८ ९४ २१७ पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ ७६ १०० पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ ७६ १०० पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ ७६ १०० पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ १०० १२६ पार्थाः प्रान्थाः प्राप्ताः प्राप् | न हि संवादत्यागः   | 2  | 99      | २७    | परिरम्भरतमसारं          | 4    | 6.8                                           | 922  |
| नास चचाल यदा हि ५ १८ १०४ पाण्डव पक्षो भवतोः ४ ३७ ८४ निजदेहिवरक्तेन ६ १८ १८५ पार्थ संधावन्तं ७ १०० १८६ निजमहसा धुतदनुज ३ ४९ ६१ पार्थः संधावन्तं ७ १०० १८६ नितरां निशितान्तेन ६ १५ १२९ पार्थः सिन्धुरवन्तं ७ ६०० १८६ निद्धुरथाहीनस्य १ ३२ ९ पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ ५६ १०० निद्दुरथाहीनस्य १ ३२ ९ पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ ५६ १२६ निद्वुतकुन्दप्रसवा १ ६३ १८ निन्दतकुन्दप्रसवा १ ६३ १४२ निन्दतसंयक्तेभ्यः ६ ६९ १४२ निप्डवनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ नियतं माता तात ६ १०० १८६ मिरवितवाणावित्ना ७ १०१ १८६ मुनरिवतवाणावित्ना ७ १०१ १८६ मुनरिवतवाणावित्ना ७ १०१ १८६ मुनरिवत्वाद्वात्तां तं १ १४० १६२ मुनरिवत्वाद्वातां तं १ १४० १६२ मुनरिवाद्वानितं ७ ३५ १६२ मुनरेवाद्वानितं ७ ३५ १४४ निववत्ताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नागं नागोऽधावत्    | v  | 6       | 964   | परुषगिरोषसि तेन         | હ    | ७५                                            | 900  |
| निजदेहविरक्तेन  निजवलमत्रासरित  ७ ९९ १८५  निजमहसा धुतदनुज ३ ४९ ६१  नितरां निशितान्तेन  निद्धुरथाहीनस्य  १ ३२ ९ पार्थाः सन्नमनेन  ८ ९४ २१७  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००  १२६ १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नागानाराचारु       | 9  |         | १६७   | पाटितवक्षोदेहः          | w    | ४६                                            | 938  |
| निजबलमत्रासरति ७ ९९ १८५ पार्थ संधावन्तं ७ १०० १८६ निजमहसा धुतदन्ज ३ ४९ ६१ पार्थाः सन्नमनेन ८ ९४ २१७ नितरां निशितान्तेन ६ १५ १२९ पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ ७६ १८० निद्धुरथाहीनस्य १ ३२ ९ पार्था गोत्राणां ते ६ ७ १२६ निद्वापरमध्विन तं ५ १४ १०३ पार्धि घृणामावलय ६ ३४ १३३ निन्दितसुन्दप्रसवा २ ६३ ३८ पिष्टवनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ निपतितमादाय ततः ५ १० १०२ पीडयतीमं देशं १ ५५ १३ नियतं माता तात ६ १०९ १८६ पुनरिवतबाणाविलेना ७ १०१ १८६ पुनरिवतबाणाविलेना ७ १०१ १८६ पुनरिवतबाणाविलेना ५ १४० १६२ पुनरिवतबाणाविलेना ५ १४० १६२ पुनरिवतबाहानितितं ७ ३५ १७१ पुनरिवाह्वानितितं ७ ३५ १७१ निवतुरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 4  | 96      | 908   | पाण्डव पक्षो भवतोः      | 8    | 30                                            | 68   |
| निजमहसा धुतदनुज ३ ४९ ६१ पार्थाः सन्नमनेन ८ ९४ २१७ नितरां निशितान्तेन ६ १५ १२९ पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ ७६ १८० निद्धुरथाहीनस्य १ ३२ ९ पार्था गोत्राणां ते ६ ७ १२६ निद्वापरमध्विन तं ५ १४ १०३ पाहि घृणामावलय ६ ३४ १३३ निन्दितसुंचत्तेभ्यः ६ ६९ १४२ वित्वनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ नियतं माता तात ६ १०९ १५२ पीडयतीमं देशं १ ५५ १३ नियतं माता तात ६ १०९ १५२ पीडयतीमं देशं १ ५५ १३ निरिव्तबाणाविलेना ७ १०१ १६२ पुनरहिते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधाविहतं ६ १४७ १६२ पुनरेबाह्वानिमतं ७ ३५ १४७ निवरुरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 3  | 49      | ६४    |                         | 6    | २६                                            | २०२  |
| नितरां निशितान्तेन ६ १५ १२९ पार्थाः सिन्धुरवन्तं ७ ७६ १८० निद्धुरथाहीनस्य १ ३२ ९ पार्था गोत्राणां ते ६ ७ १२६ निद्वापरमध्विन तं ५ १४ १०३ निन्दितसुन्दप्रसवा १ ६३ ३८ निन्दितसुन्दप्रसवा १ ६३ १४२ निन्दितसुन्दप्रसवा १ १० १०२ निप्तितमादाय ततः ५ १० १०२ नियतं माता तात ६ १०० १५२ पीड्यतीमं देशं १ ५५ १३ निरत्तिवाणावित्ना ७ १०१ १८६ पुनरहिते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधाविहतं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्वानिमितं ७ ३५ १७१ निवद्यतामं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 9  | 99      | 964   | पार्थ संधावन्तं         | v    | 900                                           | 9= = |
| निद्धरथाहीनस्य १ ३२ ९ पार्था गोत्राणां ते ६ ७ १२६ निद्रापरमध्वित तं ५ १४ १०३ पाहि घृणामावलय ६ ३४ १३३ निन्दितकुन्दप्रसवा २ ६३ ३८ विल्डं परमांसस्य ५ ९८ १२३ विल्वनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ नियतं माता तात ६ १०९ १५२ पुंसः परमतमस्य ६ १४८ १६२ निरिवतबाणाविलेना ७ १०१ १८६ पुनरहिते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधाविहतं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्नानमितं ७ ३५ १७१ निवद्यतामं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 3  | 88      | ६१    |                         | 6    | 38                                            | २१७  |
| निद्रापरमध्विन तं ५ १४ १०३ पाहि घृणामावलय ६ ३४ १३३ निन्दितकुन्दप्रसवा १ ६३ ३८ पिछं परमांसस्य ५ ९८ १२३ निन्दितसंयत्तेभ्यः ६ ६९ १४२ पिछवनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ नियतं माता तात ६ १०९ १५२ पुंसः परमतमस्य ६ १४८ १६२ निरिव्यतीणाविलेना ७ १०१ १८६ पुनरहिते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधाविहतं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्नानितं ७ ३५ १७१ निवरुरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Ę  | 94      | १२९   |                         | v    | ७६                                            | 900  |
| निन्दितकुन्दप्रसवा २ ६३ ३८ पिण्डं परमांसस्य ५ ९८ १२३ निन्दितसंयत्तेभ्यः ६ ६९ १४२ पितृवनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ नियतं माता तात ६ १०९ १५२ पुंसः परमतमस्य ६ १४८ १६२ निरचितबाणाविष्ठना ७ १०१ १६६ पुनरिहते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधाविहतं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्नानिमतं ७ ३५ १७१ निवस्रतासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 9  | 3 2     | 9     |                         | E.   | . 9                                           | १२६  |
| निन्दितसंयक्तेभ्यः ६ ६९ १४२ पितृवनसदनं गहनं ४ ७१ ९२ निपतितमादाय ततः ५ १० १०२ पीडयतीमं देशं १ ५५ १३ नियतं माता तात ६ १०० १५२ पुंसः परमतमस्य ६ १४८ १६२ निरत्तित्वाणावित्ना ७ १०१ १८६ पुनरहिते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधावहितं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्नानितं ७ ३५ १७१ निवहरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 4  | 98      | 903   |                         | 8    | 38                                            | 933  |
| निपतितमादाय ततः ५ १० १०२ पीडयतीमं देशं १ ५५ १३ नियतं माता तात ६ १०९ १५२ पुंसः परमतमस्य ६ १४८ १६२ निरचितबाणाविता ७ १०१ १८६ पुनरिहते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधाविहतं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्वानिमतं ७ ३५ १७१ निवरुरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 3  | £ 3     | ३८    | पिण्डं परमांसस्य        | 4    | 9.6                                           | 923  |
| नियतं माता तात ६ १०९ १५२ पुंसः परमतमस्य ६ १४८ १६२ निरचितबाणावित्रेना ७ १०१ १८६ पुनरहिते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधावितं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्नानिर्मतं ७ ३५ १७१ निवहरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 8  | 88      |       |                         | 8    | 60                                            | 35   |
| निरचितवाणाविलना ७ १०१ १८६ पुनरिहते सन्नगरे १ ३३ ९ निरतः संधाविहतं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्नानिमतं ७ ३५ १७१ निवरुरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निपतितमादाय ततः    | 4  | 90      | 902   | पीडयतीमं देशं           | 9    | 44                                            | 93   |
| निरतः संधावहितं ६ १४७ १६२ पुनरेवाह्नानमितं ७ ३५ १७१<br>निवशुरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | E  | 909     |       |                         | 8    | 986                                           | १६२  |
| निवन्तरावासं तं १ ५२ १३ पुरतो नवताराणां २ ९३ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 0  | 909     |       |                         | 9    | 33                                            | 9    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |    |         |       |                         | 9    | 34                                            | 909  |
| निशि पुनरावाञ्छित । ७ । १३० । १९३ । पुरमगमच्छस्तस्य । १ । ६६ । १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 9  |         | -     |                         | 3    | 93                                            | 88   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | निशि पुनरावाञ्छित  | 9  | 930     | 983   | पुरमगमच्छस्तस्य         | 9    | ६६                                            | 98   |

|                          | आ. | क्षो । | go    |                       | आ. | श्लो० | वृ० |
|--------------------------|----|--------|-------|-----------------------|----|-------|-----|
| प्रणयमृदुर्जननी तं       | 3  | 94     | ७१    | वहुलासूदस्तासु        | Ę  | 9     | 920 |
| प्रतिपन्नावश्यायः        | 2  | 40     | 3, 6  | वाणवरा हेमहिता        | 8  | 40    | 68  |
| प्रतिपन्ना सन्नार्या     | 3  | 60     | ६८    | विम्बं पातङ्गमयं      | 2  | 99    | 8.8 |
| प्रतिहतपरशुभरणतः         | 8  | 89     | 64    | <b>बुद्धावासी देव</b> | 3  | 20    | 86- |
| प्रदिशतु गिरिशस्तिमि     | 9  | 9      | 9     | बुद्धचा सामयया        | 4  | 66    | 920 |
| प्रबमासे नीतेन           | 4  | 34     | . 900 | वृहद्वलेपारासौ        | ६  | 33    | 933 |
| प्रमदा दध्युविपदं        | 2  | 998    | 89    | भक्तिरसादीशस्तं       | 8  | 63    | 34  |
| प्रमुदितपारवरसदः         | Ę  | 909    | 940   | भरणीयाहं तव च         | 3  | ७४    | ६७  |
| प्रययावलसत्वेन           | 6  | २८     | २०३   | भवति महाराज नता       | 8  | २५    | < 3 |
| प्रवरे सन्नारीणा         | E  | 9.0    | 988   | भीममृते नाशं के       | 8  | 8     | १२६ |
| प्रवृणे यादव निधनं       | Ę  | 928    | 944   |                       | 3  | ४१    | ३२  |
| प्राणसमा जाया सा         | 3  | ७१     | ६६    | भूला कन्दर्पयतिः      | 3  | २८    | 58  |
| प्राणस <b>मा</b> नमनन्तं | Ę  | 903    | 940   | भूला परमो हंसः        | 3  | ३१    | ३०  |
| प्राणसमानमुद्रस्तं       | 4  | 903    | 928   |                       | 9  | 908   | 966 |
| प्राणसमानानिह तान्       | 4  | 906    | 924   | भृङ्गकृतारावं तं      | 3  | ४७    | 33. |
| प्राणसमारोदं स           | 4  | 908    | 958   |                       | 3  | 88    | 33  |
| प्राप विमानं दिवि ना     | v  | 90     | 9 € 0 | भेद्ये सूच्यन्तेन     | 3  | 34    | 84  |
| प्राप्तवरमुमापतितः       | 8  | 64     | ९६    | भ्रातृभिरेव युयुत्सः  | 9  | 3     | १६४ |
| प्राप्तवराक्षसभा सा      | 3  | . < 9  | ६८    |                       | E  | 905   | 949 |
| प्राप्नुहि मानाशयतां     | 4  | 86     | 999   | मतिमनङ्ग मिय ला       | 19 | 00    | 908 |
| प्राप्य कृती तमहिं       | 4  | 80     | 909   |                       | 4  | 94    | 922 |
| प्राप्य सकलहेत्यन्तं     | 6  | २५     | २०२   |                       | 4  | 900   | 924 |
| प्रीणितमानवकोटे          | 3  | 40     | 38    |                       | 6  | 90    | 200 |
| प्रेक्य चमूनाशं स        | 6  | ७३     | 293   |                       | 8  | ८७    | 90  |
| प्रेक्ष्य च सुरवं शबरं   | 8  | ४४     | 83    |                       | 6  | 4     | 990 |
| प्रेक्य सदाहं तातं       | 8  | 3      | 99    |                       | 9  | 62    | २०  |
| प्रोज्झ्य वपूरुचमूरु     | 6  | 69     | २१४   |                       | 3  | ३८    | 39  |
| फलशाकालम्बनतः            | 8  | 30     | 69    | मारुंतसुत रामस्य      | 4  | २१    | 908 |
| बद्धा चण्डा लतया         | 9  | 39     | -     |                       | 3  | 83    | 32  |
| वलजितदेवचमूको            | 14 | ९६     | 922   | मुखजितविधुतामरसां     | 3  | 63    | ६९  |
| वलद्वयी च विस्तृता       | 4  | १५२    | 963   | मुखशोभावशकुनय         | 8  | 9     | 90  |
| बलमभियात्रस्यन्तं        | 6  | ६८     | 299   |                       | ६  | 49    | 936 |
| बहुभिरुपियातेन           | 3  | 1 89   | 1 00  | मुख्यं विप्राणान्तं   | 6  | 50    | २१६ |
|                          |    |        |       |                       |    |       |     |

|                     | आ | . स्रो॰   | 90  | 1                      | 31 | ा. श्लो॰ | । पृ० |
|---------------------|---|-----------|-----|------------------------|----|----------|-------|
| मुञ्जति नैष भवत्सु  | 6 | 44        |     | रणकेलीयातेषु           | U  |          |       |
| मुदिततरा जनितान्ते  | 6 | 62        |     | रणनर्मणि मत्तस्य       | 6  | 40       | 948   |
| मुदितमना देवाभ्या   | 9 | 29        | €   |                        | =  | 93       | 1986  |
| मुदित विनायक मित्रा | 9 | 98        | 5   |                        | 6  | 80       | 293   |
| मुनिशापाशन्या स     | 9 | २३        | v   |                        | 9  | 30       | 23    |
| मुहुरकृपणवाद्याना   | 0 | v         | 964 |                        | 3  | ं ७३     | ęę    |
| यं नरदेवं शस्य      | 9 | 92        | 8   |                        | 9  | २५       | 958   |
| यं प्राप रमा चार्य  | 9 | v         | 3   | राज्ञे स लच्छाय        | 8  | 80       | 60    |
| यः सुतरा ज्यायस्तः  | Ę | 930       | 940 |                        | 6  | 30       | २०३   |
| यच्छुभधीरामोदा      | < | 96        | 200 | रुदती कृष्णा दरतः      | 3  | vo       | ६७    |
| यत्र च सांनिध्यमितौ | 8 | 83        | 64  | रुद्धदिगुविं व्याधः    | 8  | 49       | 69    |
| यदि देवसुधाभानुः    | 8 | 96        | 88  | रुधिरवसाचित्रा सा      | Ę  | 84       | १३६   |
| यदि वो रुचिरायात    | 9 | ६९        | 90  | <b>रुरुप्रवापीतरसा</b> | 8  | 43       | 66    |
| यदुवर् हा गोविन्द   | 3 | <b>७६</b> | ६७  | <b>रुहपृषतीरङ्करव</b>  | 3  | 9,0      | ७२    |
| यदुषु सवलदेवेषु     | 2 | ३२        | ३०  | लम्भितभोजनलाभा         | 3  | 9,9      | ७२    |
| यदारिसेनाशमदः       | 3 | 64        | ६९  | लिततरं भोगाना          | 2  | 66       | ४३    |
| यद्येवं नियमस्तु    | E | 68        | 988 | लीनमृगीशावदरी .        | 4  | 6        | 909   |
| यश्च धरण्याक्षेप    | 3 | ४३        | ६०  | लोकहितो यातनया         | 3  | ६२       | ३७    |
| यस्त्वनावासन        | 3 | 98        | २६  | वंशे पूरोर्वरया सह     | 9  | 90       | 98    |
| यस्य च महितमुदन्तं  | 9 | २८        | 6   | वच इति शान्तनुतनयं     | 3  | 49       | 42    |
| यादव मान्यङ्केन     | E | 929       | 944 | वचनमसाविदमस्य          | 6  | ७१       | 9.93  |
| याहि घृणामावलय      | 4 | 3.8       | 933 | विचम ममातुलरम ते       | 3  | ६२       | 88    |
| युक्तः स लर्धेन     | 2 | 9         | २५  | वदनगतां खच्छायां       | 2  | 909      | ४६    |
| युक्तबलाहकसैन्यं    | 6 | 998       | 959 | वधूजनैः समं ततः        | 2  | 990      | 40    |
| युद्धारम्भेऽरीणां   | 6 | 4         | १६४ | वध्वा घटमानाभ्या       | 2  | = 64     | 36    |
| युधि शलशत्यकृपाणां  | 8 | ४३        | ८६  | वनभूमौ कुन्देन         | 2  | 49       | ३६    |
| यैः क्रियते जगति    | ६ | 938       | 940 | वसुधान्यवतीं वरा       | 4  | 806      | २२०   |
| यैश्व पुरा सन्नेभे  | 8 | 939       | 940 | वपुषा कौमारेण          | 0  | 90       | 963   |
| यो दलिताञ्जनकायः    | 8 | v         | ७८  | वसतौ कौलाल्यां ते      | 9  | 94       | 22    |
| यो वा मन्दरवपुषं    | 9 | 3         | 9   | वस्था मे नाम पितुः     | E  | 922      | 944   |
| रजनिचराह्वाननतः     | 9 | 63        | 94  | वहति युवा यो वायुः     | 4  | v        | 909   |
| रजनेर्मुक्ता वलयः   | 3 | पद        | ३६  | वाञ्छितमस्तु तवादः     | E  | १२६      | १५६   |
| रणकृतिनामध्येयं     | 6 | 48        | २०८ | वादिभिरेतत्तलं         | Ę  | 1886     | 959   |

|                      | आ.  | श्लो॰ | पृ॰                          |                      | आ.  | श्लो॰ | ã.   |
|----------------------|-----|-------|------------------------------|----------------------|-----|-------|------|
| वार्ष्णियं कुर्वन्तं | 3   | 908   | ७४                           | वृतवपुरेकपटेन        | 4   | ७४    | 9.99 |
| विकृताकारं भीतं      | 4   | 44    | 992                          | वृत्तं पुत्राणां तं  | 2   | 8     | 38   |
| विगलनानामाल्यः       | 2   | 999   | 86                           | वेगादाहत्यागं        | 6   | 88    | २०७  |
| विगलितनरकेशे ते      | 8   | ७९    | 94                           | वेगादेवं खंसः        | v   | ६४    | 906  |
| विजितावार्यमरुद्धिः  | 37  | 94    | 43                           | वेगेन गदावन्तं       | 4   | 32    | 900  |
| विज्ञाय खानपरान्     | 9   | 924   | 982                          | वेष्टितवीरुचकाद      | 3.  | 22    | 44   |
| विद्धद्विप्रभुवि पदं | 4   | ४६    | 990                          | व्यक्तिरसावाध्यातुः  | Ę   | 939   | 949  |
| विद्धाना ध्वनिमलि    | 2   | ५२    | 34                           | व्यत्यसनेन समानां    | 2   | 93    | २६   |
| विद्लितमस्तककुम्भि   | 1 & | 93    | 980                          | व्यसनं भावि दुरन्तं  | 2   | 4     | 28   |
| विदुरगिरात्रावाप्तः  | 9   | 34    | .9                           |                      | 4   | ४७    | 990  |
| विधिना वै मुख्येन    | E   | 63    | 984                          | शकुनिं देवनमूलं      | 6   | 58    | 299  |
| विधृतरसं धामवता      | 1   | ७१    | २१२                          | शकुनिर्मायावी तं     | 3   | 60    | ६४   |
| विनिवृत्ताः श्वेतस्य | 4   | 3 <   | 900                          | शक्तया चापीवरया      | 8   | 88    | ९८   |
| विपिनमपातिततोयं      | 3   | 29    | 44                           | शङ्खममेयं तारं स     | 6   | 6     | 986  |
| विपिनमिदं विलसद्भि   | 3   | 8     | 49                           |                      | ६   | 68    | 980  |
| विपुलतरूपेतस्य       | 4   | ३७    | 900                          | शत्रुसमाजावार्यः     | 9   | 43    | 900  |
| विपुलतरेऽशनराशौ      | .9  | 63    | 94                           | शरचापासीनस्य         | 8   | 68    | ९६   |
| विपुलोरोदोरक्षं      | 9   | 68    | 94                           |                      | 13  | 99    | ४६   |
| विप्रवरारण्यन्ते     | 4   | 43    | 998                          |                      | 13  | 40    | ३६   |
| विभावरीमुखे गुरो     | ن   | 983   | 995                          | शापावेकत्रासौ        | 8   | 99    | 60   |
| विरचितनरकङ्काले      | 8   | 20    | 63                           |                      | 0   | 909   | 966  |
| विरचितनरकेशे ते      | . 8 | 6     | 90                           |                      | 9   | 3     | 9    |
| विरहिणमार व्यसनं     | 13  | 40    | 30                           |                      | 4   | 4     | 909  |
| विषदावेशातान्त       | Ę   | 80    | 931                          |                      | 9   | 933   | 983  |
| विहितविमाननलाभः      | V   | 993   | 900                          |                      | 100 | 89    | २०५  |
| विहितशरासन्यासः      | 9   | १३९   | 990                          |                      | 4   | 998   | 948  |
| विहिते पुनरक्षपणे    | 3   | 83    | 00                           |                      | 9   | 94    | 4    |
| विहिते साकम्पे तु    | 2   |       | 30                           | श्रुतकौरवमधुराज्ञः   | 8   | ५२    | . 66 |
| विद्वलवपुरङ्ग ला     | 8   | ं     | 188                          | श्रुला चापमुदस्य     | G   | १३४   | 938  |
| वीचीविसरोरहया        | -   | 90    | 990                          | श्रुला तदनुजगदितं    | 4   | २५    | 904  |
| वीथ्या वायव्या स     | 8   | 97    | 90                           | ध्रुला मानवददयं      | 6   | 4 ६   | 300  |
| वीररसेनापतितां       | 1   | ३३    | MARKET TO THE REAL PROPERTY. |                      | 0   | 39    | 900  |
| वीर्यमपक्षयमस्य      | 1   | 9     | 98                           | ४ संप्राप्य तदानन्तं | 1 8 | ६५    | 989  |

|                     | आ. | श्लो॰      | पृ०        |                     | आ. | क्षो॰ । | पृ०   |
|---------------------|----|------------|------------|---------------------|----|---------|-------|
| संभृतनरकरिपूरः      | 9  | 00         | 99         | सति समरे कामवला     | v  | २०      | 986   |
| संभृतलोमशकुन्ता     | 4  | . 3        | 900        | स तु हि दयासनं तं   | 6  | ३७      | २०५   |
| संमदीत्तरजानां      | 2  | ७५         | ४०         | सत्यगिरा संन्यास    |    | ६९      | 994   |
| संरम्भी मायन्तं     | v  | ४०         | 902        | सत्त्वमितवता तेन    | E  | १२७     | 944   |
| सकरणमम्बालतया       | 9  | २७         | 6          | सत्स्वेव तमःखनयोः   | Ę  | 93      | 926   |
| सकलजगलाधारा         | 2  | 49         | 38         | स द्धत्सेनाविलयं    | 6  | २३      | २०१   |
| <b>सकलजनाभिमतेन</b> | 9  | 80         | 29         | स दधइमरसमप्रे       | 8  | ७३      | ९२    |
| सकलमवन्यायेन        | 8  | २८         | <b>८</b> २ | स दुपदस्य सुतां तां | 4  | ५३      | 993   |
| स कुहंस्तानभ्यर्ण   | 4  | 88         | 990        | स धनुः सारवदन्तः    | 9  | 68      | २०    |
| स खल महेष्वासाय     | 9  | 83         | २२         | सधनुर्वाणां सेनां   | 9  | 86      | 908   |
| स खछ सभा लोकनतः     | 3  | ५६         | ६३         | स नगरमरीचकान्तं     | 2  | २५      | 28    |
| स गुडाकेशानन्तं     | 8  | 40         | 20         | स नरवरोऽहिन शान्ते  | 6  | ६७      | 299   |
| स गुरो रणदक्षस्य    | 9  | 998        | 969        | स निहतचार्वाकारी    | 6  | 909     | 298   |
| स च कृतमतनोदस्तं    | 6  | <b>६</b> २ | २१०        | सपदि समानीतेन       | 4  | 904     | 928   |
| स च तुलिततमालेषु    | 3  | ६९         | ६६         | स परुषगीर्वाणानां   | 8  | 80      | 90    |
| स च नृपकेसरवन्तं    | ~9 | 20         | 969        | सपितामहतातेन        | E  | ७३      | 983   |
| स च भर्तव्यजनस्य    | 9  | 98         | 4          | स पुरो रणदक्षस्य    | v  | 995     | 968   |
| स च मणिमच्छिशिरोगं  | 6  | 68         | २१६        | सं पृथावृक्षेशास्यः | 8  | ५२      | 356   |
| स च मतिमाननयत्ता    | 3  | E          | 38         | सप्त महासेनाना      | Ę  | ६८      | 988   |
| स च रथमहितापीडं     | E  | 89         | 988        | सं प्रजहाराजानन्    | 8  | . ५६    | 938   |
| स च राजा तापनये     | 6  | 99         | 299        | स प्रणयेन सहायं     | ६  | ७५      | 888   |
| स च रेमे कामनया     | 13 | २३         | 36         | स प्रसभं गुरवे गां  | 2  | २१      | २८    |
| स च वधमत्यायततः     | 13 | 99         | २६         | सफलाशंसं जयतः       | 6  | 39      | २१७   |
| स च वसुधामन्यत्र    | 3  | 40         | ६३         | स वृहदसूयाध्वरतः )  | 3  | 44      | 63    |
| स च वीरोऽपास्तरणः   | 0  | 993        | 966        | सुवृहदसू्याध्वरतः ऽ | 1  |         | ,,,   |
| स जनितवन्धुरवं तं   | 0  | 49         | १७६        | समजनि कश्चित्तस्य   | 9  | 3       | 8     |
| सजनरसदं तेन         | 4  | ४१         | 908        | समधुरभृङ्गारा सा    | 3  | ६३      | ३८    |
| स ज्वलदाशाकाश       | 8  | 48         | 66         | सममाप क्षत्रा स     | 8  | 904     | 949   |
| स ज्ञानी चेदीने     | 3  | 48         | ६२         | सममुत्कटकेतनया      | 6  | < 3     | २१५   |
| सततं यो मा मेति     | 4  | 900        | 923        | समरं चापास्यन्तं    | 0  | 999     | 990   |
| सततं साशं सन्तं     | 9  | 90         | 4          | समरभुवि शस्तस्य     | 0  | 83      | 968   |
| स ततानामोघेषु       | 6  | < 2        | 963        | समरे दनुवंशभुवां    | 8  | 98      | 80    |
| स ततो मानं दमय      | 8  | ७५         | ९३         | समितं(ता)वासीदन्तं  | 0  | 938     | 1 983 |





|                        | 1  | 1.2   |     |                     |    | ( - ) |      |
|------------------------|----|-------|-----|---------------------|----|-------|------|
|                        | आ. | क्षी० | So  |                     | आ. | श्लो॰ | ão   |
| स्तब्धरविप्रभविष्णुः   | 3  | २०    | 48  | खयमहितमहासार्थे     | 8  | 39    | 933  |
| स्थिरचित्तो हन्तास्मि  | 4  | 68    | 929 | खर्गसमाने वसतः      | 4  | ७७    | 996  |
| स्थिरबुद्धिरवार्येरुषं | 6  | ३५    | २०४ | ख़बलेपां चालपति     | Ę  | २७    | 932  |
| स्प्राक्षीमी कलये मां  | 4  | 68    | 999 | खवेगकम्पिकच्छविः    | 3  | 998   | 88   |
| स्फुटतरमाह वरा         | 8  | 3 9   | < 3 | खामित्राणान्मुदिताः | Ę  | 90    | 928  |
| स्फुटमन्तरचापलतां      | 3  | 38    | ७१  | स्वीकृतमानसहासा     | 4  | ७५    | 990  |
| स्फुटितं च पलाशेन      | 9  | 84    | 33  | हला भूमावसतः        | 2  | 90    | २५   |
| स्मृतकुरराजद्वेषा      | 4  | 56    | 994 | हयहेतिरथापायात्     | 0  | 49    | 908  |
| स्यन्दनमुख्येन ततो     | 6  | v     | 996 | हरणीयः सोद्यमया     | 9  | 40    | 98   |
| स्याश्च पदं वासविधे    | E  | 34    | 938 | हारपदे व्याललता     | 4  | Ę     | 909  |
| खच्छं दन्तं दधतं       | 0  | 40    | १७६ | हितगिरमाकर्णय       | 6  | 94    | २००ं |
| स्वतलोरसि तरगलि        | 2  | ४६    | 33  | हिला वरविध्वस्तां   | 2  | 993   | 88   |
| खनयात्परमातुलतः        | Ę  | 44    | 989 | हृतधैयों ऽनिशकलित   | 2  | 904   | 89   |
| खभु जसमुद्धृतराष्ट्रः  | 7  | 6     | २५  | ह्दयेऽपि तरङ्गेहे   | 8  | 66    | 90   |

Ę

3

8 R W W

## युधिष्ठिरविजयशुद्धपाठपाठान्तराणि ।

| समि                    |       |         |        |                    | 00-       |                              |
|------------------------|-------|---------|--------|--------------------|-----------|------------------------------|
| सर्                    |       | आश्वासे | श्लोके |                    |           |                              |
| सरः                    |       | 9       | 42     | 'निववु'            | इस्रत्र   | 'निर्वेतु'                   |
| सर                     |       | "       | ५६     | 'यथापदव्याज'       | इसत्र     | 'यथावदव्याज'                 |
| सर <sup>-</sup><br>सरि |       | ,,      | ७२     | 'शास्त्रवाघी'      | इत्यत्र   | (शस्त्रावाधी'<br>(शत्रुवाधी' |
| स                      |       | 77      | 39     | 'वस्त्राण्यावेद्य' | इस्रत्र   | 'वस्त्राण्यावेष्ट्य'         |
| स                      |       | 2       | 98     | 'पुरोदरवस्तु'      | इल्पत्र   | 'पुरवरोदरवस्तु'              |
| स                      |       | "       | 28     | 'पर्यन्निलनी'      | इसत्र     | 'गच्छन्नलिनी'                |
| 0                      |       | ' "     | 32     | 'पाणिमुपेत'        | इत्यत्र   | 'तत्पाणि'                    |
| 20                     |       | 3       | 90.    | 'तेन'              | इस्रत्र   | 'तच'                         |
|                        |       | "       | cy     | 'नयिष्यामि'        | इत्यत्र   | 'न नेष्यामि'                 |
| 0                      |       | 4       | 9      | 'पराभवं'           | इसत्र     | 'परिभवं'                     |
| 30                     | 3     | Ę       | 99     | 'जवालानि'          | इत्यन     | 'जातानि'                     |
| स                      | ferry | ,,      | 58.    | 'राज्ञः'           | इत्यंग्रे | 'पुत्रः'                     |
| . स                    | 1     | "       | . 32   | 'लङ्घनीयजवं'       | इलात्र    | 'लङ्घनीयतुरगजव               |
| सर                     | Ę     | *,,     | ३९     | 'सोऽथाभिया'        | इल्पत्र   | 'सोऽप्यभिया' •               |
| स                      | i     | ,,      | 909    | 'गृहपनाना'         | इत्यत्र   |                              |
| स                      | 1     | v       | ७२     | 'यातेषु'           | इलत्र     | 'यानेपु'                     |
| स                      | 1     | "       | 938    | 'मरणावस्थां'       | इल्पत्र   | 'मरणावेक्षां'                |
| स                      |       | ,,      | 989    | 'दशमहा'            | इस्रत     | 'दशा महा'                    |
| ₹                      |       | 6       | ७४     | 'विचित्य'          | इलात्र    | 'विचिन्ख'                    |
| ₹                      |       | ,,      | 908    | 'मनल्परसम्'        | 'इस्रत्र  | 'मनल्परमम्'                  |

पाठान्तरंम् ( पाठान्तरम् पठनीयम् पाठान्तरम् पाठान्तरम् पाठान्तरम् पाठान्तरम् पाठान्तरम् पाठान्तरम् पठनीयम् पाठान्तरम् पाठान्तरम् पठनीयम् वं' पाठान्तरम् पठनीयम् पठनीयम् पठनीयम् पाठान्तरम् पठनीयम् पाठान्तरम् पठनीयम्



न्तरंम् ह तरम् ह विम् ह

WHEN !

त्तरम् तरम् तरम् तरम् न्तरम्

न्तरम्

तरम् तरम् तरम् तरम् तरम् तरम्

यम् यम् तरम् यम् तरम्

यम्

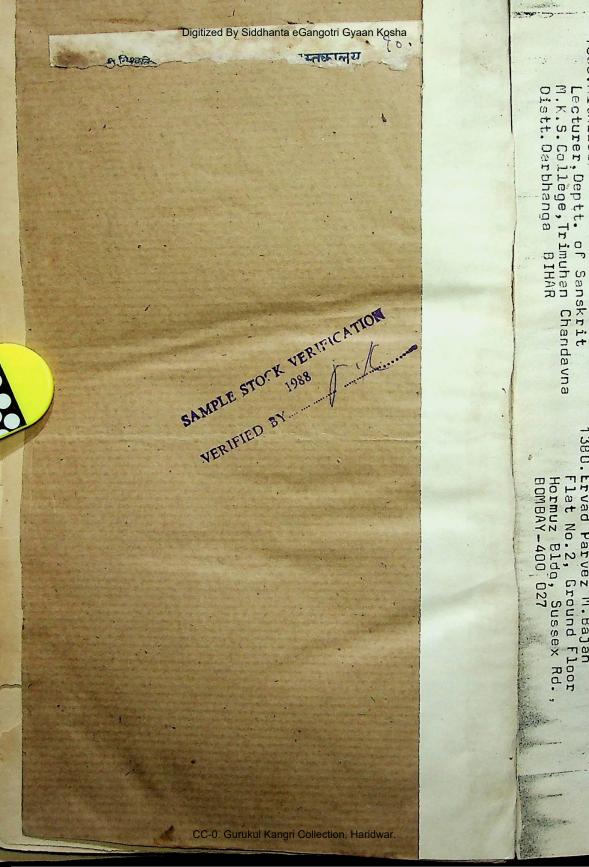

Suri 731 101 BIRBHUM West Bengal

361.Or.Jimutabahana Bhattacharya Purbasa,Rabindra Palli Suri-731 101 Birbhum West Bengal

1362.Dr.Vijayanand Dubey Hindi Deptt. M.P.C.College Baripada-757 001 BRISSA 1363.Dr.Vasudeo Shastri 363.Shastri Bhawan Teacher's Eolony,

Ambamata Udaipur 313 001 (Raj) 1364. Sam Nadirshaw Doctor C/o M.F. Cama Athornan Inst. Cama Road, Andheri(West) Bombay-400 058

Saharanpur (U.P)

1375. Prof. K. D. Bajpai H/15, Padmasa Nagar SAGAR (M.P.)

1376.Or.(Km.)Kamla Agarwal 1/613,Nehru Road,BARAUT Meerut 250 611 (U.P.)

377.6.Meenakshi 20 Sambandam Street R.A.Puram MADRAS-28

1378.Kandukuri Satya Suryanarayanamurby 17-12-2 Krishna Nagar Rajamundri DsttE.G. ANDRA FRADESH

1379.Dr.Niladri Rhusan Harichandan Reader in Oriya Visva Bharati University SANTINIKETAN-731235 (W.B.)

365.Mithilesh Chandra Jha Lecturer, Deptt. of Sanskrit M.K.S.College,Trimuhan Chandavna Oistt.Darbhanga BIHAR

1380.Ervad Parvez M.Bajan Flat No.2, Ground Floor Hormuz Bldo, Sussex Rd., BOMBAY-400 027



Anish Book Binder

Bill Ma Irista

RA 10.51,VAS-Y

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

